# THE BOOK WAS DRENCHED

# UNIVERSAL ABYRAN OU\_176874 ABYRANINI ABYRA

# विक्रमादित्य

# पढ़ने योग्य चुने हुए उत्तमोत्तम उपन्यास

| श्रात्महत्या         | 111), 71)        |
|----------------------|------------------|
| बहता हुआ फूज         | શુ, શાયુ         |
| भवजा                 | 11), ک           |
| हृदय की प्यास        | રાષ્ટ્ર, રાષ્ટ્ર |
| पतन                  | ર), રાણ          |
| जब सूर्योदय होगा     | 11), 3)          |
| विदा                 | 8), 8111)        |
| प्रेम-परी <b>च</b> र | າ້າງ, ຈັງ        |
| गढ़-कुंडार           | શું. પાં         |
| इदय की परख           | آب, ق            |
| विकास (दो भाग        |                  |
| ससुराज               | الا ، الا        |
| बगन                  | ٤١), کې          |
| वीर-मणि              | رااه, رااا       |
| <b>श्र</b> क्ष       | રો, સામો         |
| कुबेर                | آال), آآل        |
| क्रेदी               | 111), 21)        |
| ख्रवास का इयाह       | ોંગુ, શું        |
| जागरण 🍕              | 3111), 811)      |
| जूनिया               | االل), حال       |
| तारिका               | શ્રું, રાણ       |
| नि:सहाय हिंदू        | 111), 111)       |
| ~ ~ ~ ~ ~ ~          | , ,              |

नादिरा विजय (दो भाग) ४॥, ७) प्रतिमा 111), 21) silly, Rily प्रश्न बिराटा की पश्चिनी **31), 8)** मदारी على الله सुघर गॅवारिन રા, સામ मा ं રાાા), શાં कर्म-मार्ग रा।) اله اله कुंडली-चक الله ورد गिरिवाला 111, 31 कर्म-फन ₹1], ₹) विचित्र योगी 111, 3) पवित्र पापी 311), 81) गोरी ٦١٦, ٦٦ पाप की भ्रोर 113, 37, भाग्य 11),(3) प्रेम की भेंट ۱۱۱), ۲۱ कोतवाल की करामात १॥, २॥ संगम ₹II), ₹IJ विजया ₹1], ₹]

हिंदी के जो भी उपन्यास चाहिए, इमारे यहाँ से मँगाएँ। संचालक गंगा-पुरतकमाला-कार्यालय, लखनऊ

# विक्रमादित्य

#### [ ऐतिहासिक उपन्यास ]

#### लेखक

रायबहादुर पंडित शुकदेविवहारी मिश्र साहित्यवाचन्पति (मिश्रबंधु में से एक) तथा पंडित प्रतापनारायण मिश्र (भ्रातु-पुत्र)

---::

मिलने का पता— गंगा-ग्रंथागार ३६, लाद्दश रोड लग्वन ऊ

प्रथमासृति

#### ्र प्रुकारीक श्रीदुलारेलाल ऋध्यच्च गंगा-पुस्तकमाला-कार्यालय लखनऊ

#### श्रन्य प्राप्ति-स्थान---

- 1. दिल्ली-प्रयागार, चल्लीवास्ता, दिल्ली
- २. प्रयाग-प्रंथागार, ४०, क्रास्थवेट रोड, इलाहाबाद
- १. काशी-मंथागार, बच्छोद्री-पार्क, काशी
- ४. लखनऊ-प्रंथागार, लखनऊ
- १. साहित्य-रल-भंडार, सिविज बाइंस, श्रागरा
- ६. हिंदी-भवन, श्रस्पताब-रोड, लाहीर
- ७. एन्० एम्० भटनागर ऐंड बादर्स, डदबपुर
- a. द्विया-भारत-दिदी-प्रवार-सभा, त्वागरायनगर, मद्रास

नोट--हमारी मन पुस्तकें इनके श्रलाव! हिंतुस्थान-भर के सब प्रधान बुकसेलरों के यहाँ मिलती हैं। जिन बुकसेलरों के यहाँ न मिलें, उनका नाम-पता हमें लिखें। इम उनके वहाँ भी मिलने का प्रबंध करेंगे। हिंदी-सेवा में हमारा हान बँटाइए।

> नुदक श्रीदुलारेलाल भ्राध्यच गंगा-फ्राइनश्रार्ट-प्रेस ल**खन**ऊ

## भूमिका

राजा वीर विक्रमादिस्य का ग्राभ नाम श्रीर यश हम भारतीयों को परम प्रिय है। इन दिनों हमने दो ग्रन्य उपन्यास भी (मिश्र-बंधु-कृत) लिखे हैं। श्रीयुत पं० कृष्णादत्त वाजपेयी एम्० ए०, लखनऊ-पाषाग्ग-विभाग-संग्रहालय के श्रध्यत्त ने हमारे पुष्यमित्र उपन्यास के विषय में बहुत कुछ ऐतिहासिक मसाला हमें दिया था। इन दिनों विक्रम-द्विसहस्राब्दि-जयंती के संबंध में इस लोक-प्रिय विषय पर बहुत कुछ घटनाएँ निकाली गई हैं। उपयुक्त वाजपेयीजी ने भी कुछ श्रौर मसाला हमें कृपा-पूर्वक इस विषय पर भी दिया। कुछ ऐतिहासिक विवरण स्वयं हमारे इतिहास-ग्रंथ में है, तथा यत्र-तत्र भी मिलता है। वहीं सब एकत्र करके हमने इस ग्रंथ का श्राधार प्राप्त किया, तथा उपन्यामों के योग्य घटाव-बढ़ाव श्रपनी रुचि के श्रनुसार बहुतायत से किया है। इस ग्रंथ का सत्रहवाँ परिच्छेद परिशिष्ट है, जिसमें तीनो प्रधान शकारि विक्रमों का ऐतिहासिक विकरण दे दिया गया है। यथासाध्य काल-विरुद्ध दूषण बचाने का प्रयत्न हुआ है। इतिहास में स्वयं प्रतिकृत्ताएँ इस विषय पर हैं। उनमें से यथेच्छ घटनाएँ चुनी गई हैं।

स्वयं विक्रम, उनकी तीनो माताएँ, भर्नुहरि, मंत्री श्रमरगुप्त, वीरवर, गंधवंसेन, लाटेश्वर, ताम्रलिप्तार्ध, भूमक, लिश्रक, पतिक, राजबुल, षोडास, खरश्रोस, हन ( हनेंदुदेवी ), श्रमोधभूति, हगाम, हगामस श्रादि ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। उनके विषय में जितनी बातें कथित हैं, वे सब ऐतिहासिक नहीं हैं। यथासाध्य इतिहास से प्रतिकृत्वता नहीं की गई है, केवल उसकी श्रंग-वृद्धि हुई है। श्रमर-फल की भी मूल-कथा जनश्रुति में प्रचलित है। भर्तृ हिर की राज्य-प्राप्ति श्रोर रानी को समा-प्रदान श्रोपन्यासिक घटनाएँ हैं। ग्रंथों में विक्रम के एक ही पुत्र के दो नाम हैं। भास किव ऐतिहासिक हैं, किंतु उनका योगाभ्यास नहीं। सिंधुक शातवाहन तथा सुशर्मन श्रादि काएव ऐतिहासिक हैं। प्रेम-कथाएँ श्रोपन्यासिक हैं ही। लखनऊ सं० २००३

# मुची-पत्र

| परिच्छेद   | नाम                           |               |         |       | <b>पृष्ठ</b> |
|------------|-------------------------------|---------------|---------|-------|--------------|
| ٩.         | गण्मुख्य-निर्वाचन .           | ••            |         |       | 9            |
| ₹.         | सरस्वतोदेवी श्रौर गांधर्व वि  | बाह           |         |       | ५६           |
| ₹.         | पुष्कर-विश्वविद्यालय .        |               | • • •   |       | ४ ६          |
| 8.         | उज्जयिनी                      |               |         | •••   | ६७           |
| ٧.         | लाट-राज्य                     | ••            | •••     | •••   | =0           |
| ξ.         | तत्त्रशिला-विद्यापीठ .        | • •           | • • •   | •••   | १०६          |
| <b>9.</b>  | गुप्त मंत्रणाएँ               | ••            | •••     |       | १३३          |
| <b>5</b> . | तत्त्रशिला में हर्नेदुदेव .   |               |         | •••   | 184          |
| .3         | शक-मालव संग्राम               |               |         | •••   | १७२          |
| 10.        | सौराष्ट्रीय शक-पतन श्रोर वि   | वाह           | •••     | •••   | १८४          |
| 11.        | कुनिंद-युद्ध                  | ••            | •••     | • • • | २५१          |
| 12.        | त्रांशिक शक-पतन श्रीर संधि    | ī             |         | •••   | २३१          |
| 93.        | सिंधुक से संधि तथा प्रजान     | <b>रंरच</b> ण | •••     |       | २४८          |
| 18.        | लोकतंत्र श्रोर अमु हिरि-बंधन  | ſ             | •••     |       | २७३          |
| 14.        | श्रंतिम शक-पराजय, संवता       | रंभ श्रोर     | भतृ हरि |       | २६२          |
| 18.        | विक्रमीय राज्य श्रीर स्वर्गार | ोहगा          | •••     |       | ३१२          |
| 19.        | त्रिविकम-ऐतिहासिक परिशि       | 8             |         |       | ३४⊏          |

### पहला परिच्छेद

#### मालव-संघ तथा गरामुख्य-निवाचन

वर्तमान मालव-प्रांत ईसा पूर्व १०० (संवत पूर्व ४३) के पहले से आकर और अवंति-नामक दो शंतों में विभक्त था। आकर पूर्वी भाग को कहते थे, श्रीर श्रवंति पश्चिमी को । राजधानी श्रवंतिका उपनाम उज्जयिनी थी। इसके पश्चिम में ककोंटक-प्रांत का मुख्य नगर कर्कोटक था, जो मालव-संघ राज्य का केंद्र समका जाता था: यद्यपि पूरे संघ की भी राजधानी थी उज्जयिनी ही। इस प्रांत के भी दिचिए की ग्रांर फैलता हुन्या प्रतिष्टान (पितन्थान उपनाम पैठन ) मुख्य नगरवाला प्रांत था, ग्रांर उत्तर वह प्रांत. जिसे अब दिच्छी जयपूर कहते हैं। ये ही पाँचों प्रांत मिलाकर मालव राज्य का गठन था। इसमें किसी एक कास्त्रत्व न था, वरन् मालव चत्रिय स्वामी थे, जिनमें से मारे वयम्क लोग मिलकर श्रपने में से एक मनुष्य को गण्मुख्य चुन लेते थे, जो जीवन-पर्यंत उनका राजा कहलाना तथा सबकी सम्मति से लोक-तंत्र चलाता था । सारी वयस्क चत्रिय जनता प्रत्येक प्रांत में श्रपने प्रतिनिधि नियत संख्यात्रों में निर्वाचित कर लिया करती थी. जो उसकी श्रोर से राजसभाश्रों में सम्मति प्रदान किया करते थे। स्वतंत्रता श्रादि के गुरुतम विषयों पर तो भी सब वयस्कों की सम्मति ली जाती थी। सारे चित्रिय अपने को न्यूनाधिक स्वामी समभने के कारण पूर्णतया राजभक्र होते थे। 'मालवानां जयः' उनका जातीय मंत्र था, जिसकं रचणार्थ मारे तरुण मालव सख

से जीवन श्रर्पण करने को प्रस्तुत रहते थे। उस काल गण्मुख्य राजा नभोवाहन थे, जो बहुत ही प्रवीस वीर तथा प्रजा-प्रिय शासक थे। उनकी रानी का शरीरांत उप समय से थांड़ा ही पूर्व हो चुका था। एकमात्र पुत्र गंधर्वसेन युवराज थे। उनका विवाह उत्तरी गुजरात के राजा ताम्रलिप्तीं की एकमात्र कन्या मदन-रेखा से इसी वर्ष हो चुका था। राजा नशोवाहन शैव थे, जिनके प्रभाव से गंधर्वसेन तथा इनकी रानी ने भी शुद्ध श्रौर दढ़ भाव से महाकालेश्वर की चिरकाल पूजा-श्रर्चा की । श्रवंतिका ( उज्जियनी ) विशाल नगरी थी, जिसमें एक सुदृढ़ दुर्ग नभीवाहन ने बनवाया था। उसके रथपथ, चक्रपथ, राजपथ, पशुपथ त्रादि श्रेष्ट थे, तथा नगरी उच श्वेत भवनों, श्रद्धालिकाश्रों, शिखरों, गवाचों, श्रिलिंदों श्रादि से सुशोभित थी, मानो श्वेत कैलास गिरि हो । चित्रा ( सिपरा ) नदी नगरी को प्रेम-पूर्वक कोड़ में लिए हुए तीव्रता के साथ प्रवाहित रहती थी। उज्जयिनी भारत की सप्त परम पुनीत प्रिरेयों में परिगणित थी। द्वादश महापुनीत ज्योतिर्लिंगों में से महाकालेश्वरजी ने उसे श्रपना पावन स्थान बना रक्खा था। यह देव-मंदिर विशाल श्रीर ऊँचा था। सारी जनता पूर्ण श्रद्धा-भक्ति के साथ इसकी सेवा-श्रची करती थी। नगरी में बहतेरे महा सधन ब्यापारी भी थे, जिनके ब्यापार सारे भारतीय प्रांतों शथच बाह्य प्रदेशों से भी होते थे, तथा हुंडियाँ सब कहीं सकारी जाती थीं। निष्क-नामक स्वर्ण-मुद्रात्रों का विशेष चलन था। रजत-मुद्रात्रों की पण कहते थे, श्रीर ताँबेवालों की कार्पापण (कहापन)। जनता धन-धान्य सं संपन्न श्रीर सुर्वा थी। राजकर नियमित एवं मृदु था, श्रीर उसके उगाहने में भी राज्य की श्रीर से ऋत्याचार का प्रयोग नहीं होता था।

यद्यपि युवराज महोदय प्रायः पचीस वर्ष के ही थे, तथापि

बहुत श्रेष्ट पुत्र की प्राप्ति के परमोत्सुक होने से सपत्नीक शैव पूजा-श्रची में साल-दो साल बड़े मनोयोग-पूर्वक रत रहे। विवाह के तीन वर्ष पीछे (४० संवत् पूर्वं में ) रानी मदनरेखा से उन्हें पुत्र-रत प्राप्त हुन्ना, जो बड़ा सुंदर तथा देखने में बलिए समभ पड़ता था। नाम उसका विक्रमादित्य रक्ला गया। साल-दो माल में युवराज महोदय ने सौम्यदर्शना नाम्नी एक श्रन्य राजकुमारी से विवाह किया। पर इसके कोई संतान न हुई, श्रीर इसने भी स्वपुत्र के ही समान विक्रम का सदैव प्यार किया। दोनं। रानियों में सपित्रयों के-से वैमनस्य का पूर्ण त्रभाव था-वे सदैव प्रेम-पूर्ण भगिनियों के समान रहा करती थीं। युवराज महोदय पहले तो देवपूजक, श्रद्धावान् व्यक्ति थे, तथा बहुत श्रेष्ट पुत्र रत्न की प्राप्ति में दैवत कृपा से समर्थ समभे गए थे, किंतु द्वितीय विवाह के पीछे न्यूनाधिक इंद्रिय-लिप्सा में रत हो गए, यहाँ तक कि रानियों से इतर सुंदरी स्त्रियों की नैमित्तिक प्राप्ति के भी प्रयत्न में रहा करने बारी। तो भी रानियों ने श्रपने पति-प्रेम में तिल-मात्र लाधव न श्राने दिया। राजा नभोवाहन अपने युवराज के दुश्चिरत्रों से भी न्यूनाधिक श्रमिज्ञ थे, श्रीर विना विशेष कोध प्रकट किए युक्ति-पूर्वक उसे इन बातों से दूर करने के भी प्रयत्न किया करते थे। इन प्रयक्षों का फल यह हुन्ना कि बेटे का चरित्र बहुत न बिगड़ने पाया. यद्यपि उनका गुप्त एवं श्रांतरंग प्रमदा-प्राप्ति-विभाग चलता न्यूना-धिक बरावर रहा, जिससे प्रजावर्ग में इनक प्रतिकूल अश्रद्धा बढ़ती रही. जो पिता के परमोच अथच प्रजा-प्रिय श्राचरणों के कारण श्रीर भी तीव होती गई। जितनी ही पिता की प्रशंसा होती थी. उतनी ही ऋधिक युवराज की निंदा हो जाती थी, यद्यपि उनके श्राचरण उतनी घोर निंदा के योग्य थे भी नहीं। रानै:-रानै: प्रजा की न्यूनाधिक श्रश्रद्धा का प्रभाव युवराज पर भी पड़ने लगा, श्रीर

वह जनता में बहुत कम श्राने-जाने लगे। इधर राजकुमार विक्रमादित्य समय के माथ द्वितीया के चंद-सा बढ़ने लगा। इसके श्राचरण्
श्रादि से ही परमोच दिखे, तथा विद्या एवं शस्त्रास्त्र-प्रयोग के
ज्ञान में इसका चित्त सदेव परम विशेषता से निरत रहता था।
शारीरिक शिक्त भी बहुत बिह्या थी। धीरे-धीरे जब विक्रम का
वयकम तेरहवें वर्ष में श्राया, तब बृद्ध राजा नभोवाहन का
शरीरांत थोड़ी ही श्रस्वस्थता के पीछे हो गया। विधिवत मरणोत्तर
संस्कार किए गए, श्रोर मरण से चौदहवें दिन गण्युख्य-निर्वाचनार्थ
पुरगामी साँडिनीयवार पाँचों प्रांतों को पहले ही मेजे जा चुके
थे, जिनके तथा स्थानीय संवाददाताश्रों के प्रयत्नों से मारे प्रतिनिधियों को सूचना मिल गई, श्रीर वे सब यथासमय उज्जयिनी में
उपस्थित हो गए। राज्य की श्रोर से उनके सारे सुपासों का
प्रबंध नियमानुसार किया गया, श्रीर वे मुख्य राजकर्मचारियों तथा
श्रापस में एक दूसरों से मिल-मिलकर गण्युख्य के निर्वाचन पर
मत-परिवर्तन करने लगे।

राजकीय निधन पर शोक मनाने का समय व्यतीत हो चुका था, श्रीर कामकाज् बातें पूर्ण मनोयोग के साथ चलने लगीं। सब श्रीर नगरी भें फुंड-कं-फुंड प्रतिनिधि फिरते थे, क्योंकि ३१० ऐसे सज्जन श्रा चुके थे। सब कहीं 'मालवानां जयः' का उच्च िन्नाद सुन पड़ता था। बहुतेरे मालव प्रणाम-श्राशीर्वाद श्रादि छोड़कर 'मालवानां जयः' कहकर ही एक दूसरे से श्रीभवादन करते थे। नभोवाहन बहुत ही प्रजा-प्रिय, कृपालु श्रीर योग्य शासक थे, किंतु गंधर्वसेन से जनता यों भी प्रसन्न न थी; उधर शकों के श्रित शीघ्र बढ़नेवाले प्रसर से प्रतिनिधियों की श्रपने गण्मुख्य में विशेष योग्यता-संबंधी चिंता श्रीर भी प्रबल थी। वे लोग बहुत व्याकुलता से सोच रहे थे कि क्या किया जाय ? गंधर्व-

सेन का न तो श्राचरण शुद्ध था, न युद्ध-संबंधी विषयों में उन्हें विशेष रुचि थी, यहाँ तक कि मृगयार्थ भी बहुत कम जाते थे। प्रजा के सुख-दु: लों से वह बहुत कुछ उदासीन हो रहे थे। इधर विक्रम को सारी जनता परम प्रेम-पूर्वक चाहती थी। उनका ब्यवहार साधारण लोगों से लेकर उच्चातिउच्च मनुष्यों तक से एकरस ललक के साथ प्रगाइ प्रेम-पूर्ण था। फिर भी उनकी श्रवस्था केवल तेरहवें वर्ष में थी। प्रतिनिधि वर्ग तो भी सोचते थे कि पाँच-छ: वर्षों के लिये कोई योग्य श्रभभावक नियत होकर यदि कियी भाँति वही गण्मुख्य नियत हो सकें, तो मालवों का भविष्य समुज्यवल दिखने लगे। उनका ब्यवहार सबों से ऐया शुद्ध था कि विमाता भी उन्हें स्वयं माता के समान चाहती थी। फिर भी इतना भय सबको था कि स्वयं श्रपने पितृचरण के सामने वह यह पद स्वीकार न करेंगे। इन्हीं कारणों से प्रतिनिधिगण इस बार के निर्वाचन में बहुत ही चितित थे।

उधर राजनीतिक दशा यह थी कि सिंध में प्रायः डेढ़ सौ वर्षों से यवन श्रौर श्रनंतर शक शासक हो रहे थे। यही दशा न्यूनाधिक पाश्चात्त्य पंजाब की साकलनगर श्रौर प्रांत के पश्चिम से थी। इधर प्रायः पेंतीस वर्षों से माउबस श्रौर फिर श्रन्य शक स्वयं तत्त्वशिला पर श्रिधकृत हो गए थे। जिस वर्ष युवराज गंधर्वसन का विवाह हुश्रा था, प्रायः उसी वर्ष से सिंध-प्रांत से बढ़कर शकों ने प्राथुर मित्र नरेश को ध्वस्त करके उधर श्रपना विशाल राज्य विस्तृत किया था। कुनिंद गण्राज्य पर भी शकों का प्रवंड श्राक्रमण् हो चुका था, जिसमें दोनो पत्तों की भारी हानि हुई थी, विशेषतया कुनिंदों की। था यह गण्राज्य रथापित तं। भी, किंतु इपका भविष्य संदिग्ध हो रहा था। इस प्रकार तचिशाला श्रोर मथुरा में प्रथक् शासक महाचत्रपों के रूप में स्थापित हो चुके थे। सिंध में यद्यपि

थीं ६६ शाहियाँ ग्रोर उनका राजनीतिक व्यवहार शाहानुशाही से बहुत प्रेम पूर्ण न था, तो भी उन्हें दबानेवाला कोई न दिखता था। इधर सौराष्ट्र में किसी प्रबला भारतीय शक्ति का प्रभाव-चेत्र न था, जिससे वहाँ भी मिधी शकों के प्रसर का भय था। दिल्ली जयपूर-प्रांतवाले मालवों को तथा श्राकर अवंतिवालों को माथुर शकों के प्रसर का विचार घेरे रहता था। उधर सौराष्ट्र पर किसी शत्रु का श्रिधिकार होने से मालवों से श्रनबन संभव थी । श्रतएव बढ़ता हुन्ना शक-प्रभाव दो त्रोर से मालवों को चिंता-जनक था, त्रथच तचशिलावालों का यदि कभी दाचि णात्य प्रसर होता, तो वह भी एक संदिग्ध घटना हो सकती थी। इन सब कारणों से गंधर्वसेन के गण्मुख्य होने से मालवों को ऋपनी भावी स्वतंत्रता परशत्रु-श्राघात का बीजरूप दिखता था। त्रिधारात्मिका इस प्रचंड शक-शक्ति का प्रसर कैसे रुके, यही एक विचारणीय प्रश्न था। त्रावश्यकता इस काल बड़े ही चतुर शासक की थी. किंतु गंधर्वसेन में शौर्य तथा राजनीतिक योग्यता के स्थान पर चरित्र-संबंधी गड़बड़ तक दिखता था । श्रंततोगत्वा पाँचों प्रांतों के कुछ-कुछ प्रतिनिधि गुप्त-भावेन जुड़कर श्रापस में श्रंतिम विचार-विनिमय करने लगे---

श्राकरवाले — क्यों भाइयो ! मालव-संघ का भविष्य श्र**व कैसा** दिख रहा है ?

कर्कोंटकवाले— श्राजकल तो होने जाने का प्रश्न सम्मुख है। कहते ही हैं कि ''बची, ती चाली प्रेम-रस; गिरी, ती चकनाचुर।''

प्रतिष्टानवाले - श्रभी तो कोई ऐसा भय समस पड़ता नहीं। यों तो स्वतंत्रता का वृच केवल हत्तल के रुधिर से सिंचित होकर ही फूलता-फलता है। फिर भी श्रभी निकट भविष्य में कुछ दिखता नहीं।

द्विणी जयपूरवाले — केवल निकट भविष्य का विषय तो अपने सम्मुख है नहीं, यहाँ तो सुदृर भविष्य तक पर ध्यान देना है। स्रभी हमारे गंधर्वसेनजी ३८ वर्ष के हैं। प्रायः चालीम वर्षों का प्रश्न है।
उज्जियनीवाले—इतनी दूर की मोचने से तो जीवन-पर्यंत के लिये
एक ही गर्ममुख्य का चुनाव भयप्रद हो जायगा। फिर भी वृद्धों ने
स्थिर यही प्रमाली खाती है, श्रीर चिरकाल से यह साफल्य के साथ
चल भी रही है।

कर्कोटकवाले—कहने को तो हमारे गणराज्य प्रजातंत्र हैं, किंतु जीवन-पर्यंत के लिये एक ही ब्यक्ति के गण्मुंख्य हो जाने से वंश-परंपरागत राजाश्रों से उसकी नियुक्ति प्रायः मिल जाती है, क्योंकि एक के मरने पर भी भल मारकर हम लोगों को उसी का उत्तरा-धिकारी चुनना पड़ता है। ऐसी दशा में निर्वाचन का यह ढकोसला ही श्रनावश्यक-सा दिखता है।

उज्जियिनीवाले—इतनी दूर की कौड़ी लाना बेकार है; जो बात सम्मुख है, उस पर विचार हो। कौन-सी प्रणाली योग्य श्रथवा श्रयोग्य होगी, यह प्रश्न नवसंस्थापित गणों के लिये विचारणीय है। श्रपना तो विधान जैसा शताब्दियों से चला श्राता है, उसी के श्रमुसार होना ठीक है।

श्राकरवाले—यही बात है, भाइयो ! श्रव यह सोचिए कि जो मामला सामने है, वह किस प्रकार निबटाया जाय ?

जयपूरवाले — समम तो ऐसा पड़ता है कि युवराज महोदय का चलाया हुआ यह संघ चलेगा नहीं। यदि साधारणी स्थिति होती, तो त्रीर बात थी किंतु इस काल शकों के प्रबल प्रताप से भय उपस्थित है, जो दूर का न होकर निकट का ही है।

प्रतिष्ठानवाले—हैं तो बात नितांत सन्य। यह बात उज्जियनी-वाले ही बतला सकते हैं कि युवराज महोदय से निश्चित श्राशाएँ कैसी हैं, क्योंकि केवल संदेह पर इतना बड़ा प्रश्न निर्णात हो सकता नहीं, विशेषतया ऐसी दशा में, जब राजकुँदु ब में कोई श्रन्य वयस्क पुरुष हे नहीं, तथा इम कुटुंब से इतर भी कोई निकलता हुन्ना व्यक्ति दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है।

उज्जियिनीवाले—इतना तो निश्चित समक पड़ता है कि युवराज का चलाया हुन्ना यह संघ न चलेगा। उन्हें त्रपने तरुणी-विभागवाले त्रांतिक कार्यकर्तात्रों की मंत्रणात्रों से इतना समय कहाँ मिला जाता है कि लोकतंत्र-संचालन के से शुक्क विभागों पर समुचित समय दे सकें ? फिर उसके निगृह रहस्यों पर पैनी दृष्टि डालकर सत्य निर्णय पर पहुँचना कंाई दाल-भात का कौर नहीं। उस पर तो पूर्ण परिश्रम करनेवाले बड़े-बड़े राज्य-संचालक पूरा ध्यान देने पर भी कभी-कभी चूक जाते हैं। तब ऐसों का क्या कहना, जो उस पर समुचित समय लगाना तक श्रनावश्यक भार समर्के।

श्राकरवाले — है तो हम लोगों का भी यही सम्मत । देख ऐसा पड़ता है कि दोनो रानियों से गुप्त मंत्रणा करके किसी योग्य श्रमिभावक के साथ राजकुमार विक्रमादित्य को ही गण्सुख्य बनाना उचित होगा ।

कर्कोटकवाले—ग्रभिभावक मिला ग्रच्छा कोन जाता है ? दोनो रानियों को ही सम्मिलित ग्रभिभाविका बनाने से संभवतः काम चल जाय । करेंगे सब काम विक्रम ही, कंवल कठिन प्रश्नों पर माताग्रों की सम्मित महामंत्री से पूछ-गछ के पीछे ले लेनी होगी।

प्रतिष्टानवाले — क्या रानियाँ यह बात मान लेंगी ? हमें ती निश्चय बैठता नहीं।

जयपूरवाले—यव ऊँच-नीच सुभाकर यदि बात कही जायगी, तो क्यों न मानेंगी ? कोई प्रसन्नता-पूर्वक तो ऐसा कहता नहीं ; सारी मालव-शक्ति के अस्तित्व तथा लाग्वों वीरों के जीवन-मरण का प्रश्न हैं। कोई हँसी-खेल थोड़े ही है।

श्राकरवाले—हे तो बात यही। क्या इस विषय पर बहुमत है, श्रथवा सर्व-सम्मति ? लघुमत तो हो सकता नहीं। यह सुनकर पांचों प्रांतों के प्रतिनिधि पर्व-सम्मति से श्रपना-श्रपना स्वीकार प्रकट करते हैं, श्रोर प्रत्येक प्रांत से दो-दो परम प्रवीण प्रतिनिधि चुने जाकर राजप्रासाद को भेने जाते हैं। वे लोग दोनो रानियों से यह विनती करवाते हैं कि गुन्त सम्मतार्थ श्रंतरंग सभाभवन में मंत्र किए जाने की प्रार्थना है। यह सुनकर कुछ चितित हो दोनो रानियाँ महामंत्री को बुलवाकर द्यों प्रतिनिधियों से उनके सिहत मिलती हैं।

महामंत्री—भाइयो ! श्राप महाशयों ने इस गुप्त सभा में श्रपने विचार दोनो स्वामिनियों के सम्मुख उपस्थित करने की जो प्रार्थना की थी, एतद्र्य उनके सिंहत में भी सेवार्थ उपस्थित हूँ। जो कुछ कहना हो, निःसंकोच भाव से प्रकट करने की कृपा कीजिए।

जयपूरवाले — आर्य ! हम लोगों के सम्मुख गणमुख्य निर्वाचन का जो प्रश्न उपस्थित है, वह वर्तमान भारतीय स्थिति देखते हुए बड़ा ही गंभीर समक पड़ता है । बुद्धि काम नहीं देती कि किस भाँति क्या कहें, जिसमें कियी प्रकार से राजभिक्त में बुटि न देख पड़े, क्योंकि इस कुटुंब के वाहर हम लोग भी नहीं जाना चाहते, केवल वैयक्तिक प्रश्न जटिल रूप धारण किए हुए समक पड़ता है ।

रानी मदनरेखा—ग्राप सजनों को जो कुछ कहना हो, निःसंकोच भाव से कहिए। राजभक्ति से प्रतिकृतता का कोई प्रश्न है नहीं; क्योंकि राजा इस काल कोई नहीं है, वरन् उसी के निर्वाचन का प्रश्न है। ग्राप लोग निर्भयता-पूर्वक ग्रपने विचार प्रकट कीजिए।

प्रतिष्ठानवाले—तव बिनती यह है कि शकों की वर्तमान प्रभाव-वृद्धि इस प्रवल वेग से चल रही है कि हम लोग इस काल ऐसा मालवनेता चाहते हैं, जो युद्ध विद्या का श्रच्छा पंडित श्रथच राज्य-रचण में पूर्णतया उत्साही हो, एवं जनता के सुख-दुःखों में पूर्ण सहदयता श्रथच प्रेम रखता हो। ये गुण हमें श्रपने युवराज महोदय में नहीं

देख पड़ते, त्रोर उनके त्राचरण भी संदिग्ध हैं। ऐसी दशा में हमारा विचार है कि यदि देवियों की ही त्रभिभावकता में राजकुमार विकम गणमुख्य बना दिए जायँ, तो हम लोगों के होनेवाले सारे संकट कट सकते हैं।

रानी सौम्यदर्शना—इस विषय में त्राप लोग राजकुटुंब के प्रिकेक् ल तो जा नहीं रहे हैं, केवल त्रार्यपुत्र की सहदयता तथा स्राचरण से असंतोष दिखता है। आप लोगों की विचार-धारा विद्रोहास्मिका न होकर आस्मरचण के भाव-मात्र पर आधारित है। प्रश्न ऐसा है कि उच्च जीवन में बहुतेरे सज्जन न्यूनाधिक उच्छं खलता कर जाते हैं। आर्यपुत्र ने इस अशुभ मार्ग पर कुछ गमन श्रवश्य किया, किंतु इस आधिक्य से नहीं कि कियी को विशेष आपति का स्रवस्य मिले। इस विषय में सबसे अधिक आग्रह हमीं दोनो को संभव था, जो बात अब तक उत्पन्न हुई नहीं। क्यों न जीजी!

रानी मदनरेखा—यही बात है बहन ! हमारे आगे पित और पुत्र में कोई विशेष भेद है नहीं। कियी के भी अधिकारभोगी होने से दोनों की योग्यता का लाभ मंघ को प्राप्त होगा ही। पुत्र को पिता का आजाकारी होना ही चाहिए। अतएव पिता के राजा होने से पुत्र की पूर्ण योग्यता का लाभ आप लोगों को मिलेगा ही,। उधर पुत्र का आजाकारी पिता नहीं हो यकता, अतः अधिकार- च्युत होने से उसकी उदासीनता बढ जाने से राज्य और छुटुंब, दोनों की हानि संभव है। आप ही लोग सोच लीजिए।

ककोंटकवाले—माताजी की त्राज्ञा ठीक ही हो रही है, किंतु प्रश्न साधारण नहीं, बड़ा ही गंभीर है। यदि लोकतंत्र का प्रबंध थोड़ा भी शिथिल हुत्रा, जिपमें सामिश्क वल में कुछ भी ज्ञति त्राई, तो शकों की बढ़ती हुई प्रवलता से लाखों मालव भाइयों का हताहत हो जाना संभव है ही, स्वयं राजकुटुंब के भी कुशल-मंगल का प्रत्यत्त प्रश्न हे। यह समय साधारण नहीं, वरन् मालव-संघ के लिये बड़ा ही शंका-जनक है। ऐसे अवसर पर न कंवल युद्धार्थी भाइयों को आत्मत्याग करना होगा, वरन् राजकुटुंव के भी विना ऐसा किए अपने राज्य का अस्तित्व ही मिट जाना बहुत कुछ संभव है। यह विकराल समय गण्मुख्य तथा सार भाइयों के लिये इंदिय-सुखादि का न होकर पूर्ण तपस्या का है। इसीलिये हम लोगों का चित्त गत अनुभवों के कारण युवराज महोदय के संबंध में इड़ता नहीं एकड़ पाता।

श्राकरवाले - देखा जाय, देवीजी ! कि जिस काल भावी देवासुर-मंग्राम के कारण देश्य-दानवों पर शंका-पूर्ण समय उपस्थित हुन्ना, तब मर्ब-मम्मित से बिल दैं येश बनाए गए, यद्यपि उनके पिता विरोचन तथा पितामह स्वयं प्रह्लाद प्रस्तुत थे, जो साधारण पुरुष न होकर योग्यता में विल से श्रेष्ठतर भी थे. जैया पीछे की घटनाओं से प्रमाणित हो गया, क्योंकि यद्यपि बलि की अनुचित दानशीलता तथा कप्रबंध से दैश्यों का राज्य निकल गया, तथापि पीछे से प्रह्लाद ने देखेश बनकर देव-दल को पराजित किया। वह स्वयं इंद्र हो गए, श्रीर देवताश्रों को उस देश से हटकर इंद्रालय में बसना पड़ा। ऐसी दशा में भी बिल के नेतृत्व में स्वयं विरोचन श्रीर मृह्वाद ने सना में सिमिलित होकर देवतात्रों से युद्ध किया था। बिनती यह है कि यदि सारे भातवर्ग-महित राज्य के भी होने जाने का प्रश्न हो, तो विता-पुत्रादि के संबंधों पर न जाकर सबको केवल यांग्यता पर जाना चाहिए । यद्यपि राजकुमार विक्रमादित्य अभी हैं बालक ही, तथापि हम सबों को उनकी योग्यता, मिलनसारी, स्वार्थ-त्याग, श्रद्धावरण, कर्तव्य-पालन आदि पर इतना भारी भरोसा है कि समभ पड़ता है कि वह हमारी शक्ति को रण-दुर्मद शकों के कठोर श्राधातों से न केवल बचा लेंगे, वरन स्वयं भारत को प्रचंड शक-त्राक्रमण से मुक्त कर सकेंगे।

रानी सौम्यदर्शना—धन्य है आप सज्जनों के उच्च विचारों को ! जब हमारे ही बेटे पर आप सबकी ऐसी महती श्रद्धा है, तब स्वयं हम उसके प्रतिकृत सम्मति कैसे दे सकती हैं ? क्यों न जीजी!

रानी मदनरेखा—क्यों नहीं बहन ! फिर भी हमें संदेह है कि बेटा बालक होने पर भी बहुत समम्मदार श्रीर पितृभक्त है। जो हो, श्राप सज्जनों के इच्छानुसार श्रब उसे बुलवाया जाय।

श्रनंतर महामंत्री द्वारा प्रेषित एक प्रतिनर्तक भेजे जाने से मान-पूर्वक श्राहुत होकर राजकुमार विक्रमादिन्य सभा में पधारते हैं। महामंत्री उन्हें राजप्रतिनिधियों तथा रानियों के विचारों से पूर्णतया श्रभिज्ञ करते हैं।

विक्रम—(महामंत्री से) म्रार्थ! इस विषय पर पूज्य पितृचरण के विचार माननीय प्रतिनिधियों की सेवा में रिखए न। मुक्ससे तो बतला चुके हैं।

महामंत्री-- बात तो कहनेवाली थी ही, किंतु देवियों के समन्त्र कैसे कहता ?

विक्रम—( मातात्रों से ) पूज्यवरे ! क्या श्राप श्रभी यहाँ विराजेंगी ?

रानी मदनरेखा—( रानी सौम्यदर्शना से ) चिलिए बह्म ! श्रव चर्लें न ! हमें जो कुछ कहना था, वह कह भी चुकी हैं। (दोनों रानियों का बाहर जाना )

महामंत्री—भाइयो ! मैंने राजकुमार महोदय से बिनती कर दी थी, श्रीर श्रव श्राप सजनों के सम्मुख भी निवेदन करता हूँ कि जिस दिन से पूज्य बड़े राजाजी का स्वर्गवास हुन्ना है, उसी दिन से युवराजजी ने राज्य-भार श्रपने जपर श्राते देखकर तरुगी-विभाग के सभी श्रंतरंग सेवकों को पृथक् कर दिया तथा श्राचरणों के पूर्णत्या

संयत रखने का दढ़ निश्चय कर लिया है। जब से उनके विषय में श्राप सज्जनों के न्यूनाधिक संदेह तथा राजकुमारजी पर विशेष श्रद्धा के विचार हम लोगों पर विदित हुए हैं, तब से मुक्तसे गुप्तभावेन मंत्र करके इन्होंने भी निश्चय किया है कि यथासाध्य श्रध्ययन के कार्य से समय निकालकर श्राप राज्य के सामरिक विभाग पर पूर्ण ध्यान दिया करेंगे । युवराज महोदय भी इस विभाग को बहुत कुछ शुद्ध युद्ध-विद्याविशारदों की सम्मति के श्रनुसार चलने देंगे, श्रीर श्रपना हस्तचेप न किया करेंगे। राजकमार को भी श्रभी बारह-तेरह वर्ष ,विद्या-प्राप्ति में पूर्ण परिश्रम के साथ लगाने हैं, जिसमें विशेष श्रध्ययन तथा अभ्यास शस्त्रास्त्र-प्रहार एवं रण-कौशल का होगा। राजभार लेने से इनके अध्ययन में चित आ सकती है। विना उपयुक्ति विषयों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त किए इनके द्वारा राजकार्य भी तो उतना श्रच्छा न चल सकेगा, जितने की समय को देखते हुए भारी श्रावश्यकता है। हम लोग श्रापको वचन देते हैं कि पूर्ण लोकतंत्र महती योग्यता के साथ चलाया जायगा, तथा सामरिक विभाग पर राजकुमार की विशेष देख-रेख रहेगी। जितना काम श्राप गण्मुख्य के रूप में कर सकेंगे, उतना ही युवराज के रूप में भी संपादित करेंगे। पिता के सम्मुख श्राप किसी दशा में सिंहासना-सीन होना नहीं चाहते, किंतु जितनी योग्यता की श्राप इच्छा रसते हैं, वह संपादित करने-कराने का श्राप पूर्ण प्रयत्न करेंगे। पिता-पुत्र में पूर्ण सद्भाव होने से इनके प्रयत्नों में उनके द्वारा कोई रोक न होगी। युवराज महोदय के प्रतिकूल श्राचरण तथा युद्ध-विद्या में न्यून श्रमिरुचि के ही संशय श्राप महाशयों को हैं। पहली बात का प्रबंध तो हो ही गया है, दूसरी राजकुमार के पूर्णज्ञ होने के पूर्व चतुर महासेनापति के श्रधिकार में रहेगी। मैं स्वयं उस पर विशेष निरीचिका दृष्टि रक्लूँगा, तथा श्रध्ययन से जब-जब श्रवकाश मिलेगा,

तब-तब राजकुमार भी ऐसा ही किया करेंगे, श्रीर मेरी तथा महा-सेनापित की सम्मति लेकर उचित श्राज्ञाएँ भी दिया करेंगे। श्राशा है, ऐसे श्राश्वासनों के पीछे श्राप सजन संशय-हीन हो जायँगे।

उज्जयिनीवाले—यदि इतनी बातें श्रापने पहले ही कह दी होतीं, तो हम सब प्रसन्न हो ही जाते। देवियों के सम्मुख श्राचरण-संबंधी विवरण श्राप खोलकर नहीं कह सके। इसी से बहुतेरे कथ्रनोपकथन हुए, तो भी कुछ बिगड़ा नहीं है।

श्रांकरवाले—हम लोग राजकुमार विक्रम के श्रीमुख से भी कुछ श्रवण-सुखद वाक्य सुनकर पुलकित होना चाहते हैं।

विक्रम—मान्य भाइयो ! मैं श्राप सबको शतशः धन्यवाद देता हूँ कि इतनी छोटी श्रवस्था में ही श्राप मेरा मान करते हैं। जो कुछ श्रायं महामंत्रीजी ने श्रभी कहा है, वह मेरे इच्छानुसार है। कहना मुक्ते ही योग्य था, किंतु जिस उत्तमता से श्रापने कहा है, उस प्रकार मैं न कह सकता। श्राशा है, श्रव श्राप प्रसन्न होंगे।

इस पर सारे प्रतिनिधि धन्य-धन्य कहते हैं, श्रौर सभा विसर्जित होती है। श्रनंतर दो ही तीन दिनों में उसी श्रंतरंग सभा-भवन में उपर्युक्त चुने हुए प्रतिनिधि राजाज्ञा से फिर एकत्र होते हैं, तथा युवराज गंधवंसेन राजकुमार विक्रमादित्य श्रौर महामत्री के साथ उनसे मिलते हैं।

गंधर्वसेन—भाइयो ! श्राप सजनों के विचारों का विवरण श्रार्य महामंत्रीजी ने मुक्ते श्रभी कल बतलाया । मुक्ते ऐसी बातों से कुछ द्वरा न लगा, वरन् यह जानकर मैं प्रसन्न हुश्रा हूँ कि वर्तमान भारतीय स्थिति देखकर श्राप लोग श्रपने मालय-संघ को सबल रखने में बद्ध-परिकर हैं। मानता हूँ कि युवराज होने की दशा में मैंने राजकाज पर विशेष ध्यान न दिया । इसका एक कारण पूज्य पितृचरण का भारी कार्य-कौशल था । मैं कोई काम बिगड़ता हुश्रा न देखता

था । श्रव सारा भार मुक्ती पर श्रा रहा है, जिससे मैं श्राप महाशयों को सच्चे चित्त से श्राश्वासन देता हूँ कि जितने मनोयोग से वे काम करते थे, उतने ही से मैं भी करूँगा, तथा विक्रम से भी यथासाध्य काम लूँगा। जो-जो श्राश्वासन श्रार्थ महामंत्रीजी ने मेरी श्रोर से श्रापको दिए हैं, उन सबका मैं भी समर्थन करता हूँ। मैं यह भी चाहता हूँ कि संकोच छोड़कर श्राप सज्जनों को यदि कुछ पूछना हो, तो प्रसन्नता-पूर्वक पूछ लें।

जयपूरवाले—जब देव की ऐसी कृपा है, तब हम लोगों को भी कुछ निवेदन नहीं करना है। श्रागे जब जैसा होगा, बिनती बानती किया ही करेंगे।

गंधर्वसेन-यही बात है।

श्रव सारे एकत्रित लोग धन्य-धन्य करते हैं। श्रनंतर सभा भंग होकर यथा-समय सर्व-सम्मति से गंधर्वसेनजी गण्ममुख्य नियत होते हैं।

## दूसरा परिच्छेद

#### सरस्वतीदेवी और गांधर्व विवाह

मालय-गण मुख्य नियत होने के पीछे श्रपने दृढ़ श्राश्वासन के श्रमुसार राजा गंधर्वसेन ने पूर्ण पिश्रम श्रोर मनोयोग के साथ प्रवीण मंत्रियों से मंत्र ले-लेकर सारा राजकाज बहुत उत्तमता के साथ चलाया। लोकतंत्र राजा नमोवाहन के समय योग्यता-पूर्वक पिरचालित था ही, केवल इतनी ही बात थी कि उसमें कोई शैथिल्य न श्राने पाए। ऐसा बिलकुल न होने पाया, वरन् यथासाध्य संघ उन्नतिशील रहा। राजकुमार विक्रम ने इधर उज्जयिनी में ही रहकर विद्या-प्राप्त में यथासाध्य बहुत पिश्रम किया, श्रथच योग्य भोजन, व्यायामादि द्वारा श्रपना शरीर भी सबल श्रीर स्वस्थ रक्खा। श्रख-शस्त्रों के प्रयोग तथा रण-कौशल में भी जितनी कुछ प्रवीखता राजधानी में श्रीर उसके इधर-उधर प्राप्त हो सकी, उसे भली भाँति श्रिजित किया। जनता तथा मालव भाइयों को किसी प्रकार का कष्ट या निराशा न होने पाई, श्रीर सब लोग श्रपने निर्वाचन-काल-संबंधी संदेह-प्रकाशन के विषय में परचात्ताप-सा करने लगे। इसी प्रकार उन्नति-मार्ग पर चलते हुए छ वर्ष बीत गए।

दैव-दुर्विपाक से एक दिन स्थारोही होकर नगर की सैर करते हुए राजा ने एक जैन संन्यासिनी को देखा, जो नगरी में पहलेपहल श्राई-सी थी, क्योंकि उसे श्रापने कभी पूर्व न देखा था। श्रवस्था उसकी प्रायः १७ वर्ष की थी, श्रोर रूप देखकर रंमा, रमा, रित श्रादि को भी लज्जा लगती थी। संन्यासिनी क्या थी, मानो साचात् तिलोत्तमा मानुष-तन धरकर उज्जियिनी नगरी को दीप्ति प्रदान करने म्राई हो। उसे देखकर राजा बहुत कामार्त हुन्ना। उसे बार-बार देखे विना चैन न पड़ती। इसने अपने को बार-बार ममभाया कि जनता को जो म्राश्चासन दे चुका था, उसके प्रतिकृत जाने में राज्य-प्रबंध बिगड़ने के म्रतिरिक्ष वचन-भंग का पातक भी लगने को था। इसने बड़ी मानसिक वेदनाएँ भी उठा-उठाकर म्रपना चित्त मँभालने के प्रयत्न किए। फिर भी वह किसी भाँति उसे 'सँभाल न पाता था। स्वयं बार-बार म्रपने को धिक्षारता हुन्ना भी वह किसी प्रकार लाखसा मांत न कर सका। चित्त ही तो था, मचलता रहा। बहुत विचार के पीछे उसने सोचा कि म्रनुसंधान कराने से यदि कहीं वह तपस्विनी विवाह के योग्य निकल म्राए, तो सत्त और धर्म दोनो सध सकते थे। म्रतप्व अपने एक प्राचीन सहायक धर्मसेतु जैन को बुलवाकर राजा ने बात की।

राजा — कहिए धर्मसेतुजी ! श्राप कई वर्षों से मिले ही नहीं ; क्या दशा है ? काम-काज तो चला जाता है, श्रीर शरीर स्वस्थ है न ?

धर्मसेतु—देव क अनुग्रह से सारे मामले ठीक-ठाक हैं। अब तो बहुत दिनों से देव की गणना राजर्षियों में हो रही है। मैं भी साधा-रण ब्यापार में मन लगाए हुए हूँ। वृद्ध होने को आया। अब अनुखित विषयों से चित्त हटा रहा हूँ। बड़े भाग्योदय की बात है कि छ वर्षों के पीछे भला, देव को मेरा स्मरण तो आया। आज्ञा-प्राप्ति का प्रार्थी हूँ। आशा है, किसी अन्य विषय पर स्मरण हुआ होगा।

राजा — तुम भी धर्मैसेतुजी ! क्या बार्ते करते हो ? श्रपने-श्रपने विषय नियत हैं; जो बात हो, उसी विभाग के मंत्री की भी श्रावश्यकता पड़ती है।

धर्मसेतु—जो श्राज्ञा। तब फिर विषय से भी कृपया विज्ञप्ति कराष्ट्रे जाय। राजा—श्रव प्राचीन कार्यवाही तो हो सकती नहीं। जानने ही हो, मैंने मालव-प्रतिनिधियों को उच्चारण-संबंधी वचन दे स्वका है, जो छ वर्षों से पूर्णतया निभा रहा हूँ।

धर्मलेतु—इपी से मुक्त भी श्राश्चर्य हुश्रा था कि ऐसी महती श्राचरणोजित के पीछे एकाएकी मेरा स्मरण कैसे हो पड़ा ?

राजा — ग्राचरण अब भी नहीं गिराफँगा, पर कार्य-माधन भी चाहता हूँ। ऐमा न होगा कि जिम कियी को जब-तब स्मरण करूँ। ग्रम तो शास्त्रानुपार कंबल एक ग्रौर विवाह का उत्सुक हूँ। उस दिन सेर करने जो निकला, तो देखता क्या हूँ, मानो स्वयं उवैशी ग्राप्सरा देखलोक छोड़कर एक जैत-मंन्यागिनी के रूप में इसी नगरी में भिचाटन कर रही है। क्या उसे जानने हो ?

धर्मसंतु—देव ! ऐसा कहते ही हैं कि "चार चोरी से गया, तो क्या एरा-फेरी से भी गया ?" उसे नैंने ध्यान-पूर्वक देखा है। सुंद्रता की मीमा है। धारंश्वर राजा वीर्रासंह की पुत्री है। श्रापके हर प्रकार से योग्य है। श्रपने भाई कालकाचार्य के माथ गुणाकर भिच्च के उपदेश से जैत-मंन्याभिनी हो गई है। उसी की श्रमिभावकता में रहती है। दोनों भिचाटन द्वारा कालचेप करते हैं। भाई उसका पीठाधिपति भी है। बड़ा मानी, हठी श्रीर कोधी है। वह भगिनी सरस्वती का गृहस्थ होना किसी भाँति स्वीकार न करेगी। कन्या शील, गुण, रूप, मनी में रित-रमा के प्रमान है। वड़ी ही मचरित्रा श्रीर धर्मनिष्ट है, किंतु श्रभी मांपारिक श्रनुभवों से शृन्य-प्राय होने के कारण युक्तियाँ खेलने से सुगमता-पूर्वक वश में श्रा सकती है। इतना सोचना पड़ेगा कि उसके भाई से पूर्ण शत्रुता श्रवश्यंभावी है।

राजा—वह भिजुरु मेरा कर ही क्या लेगा ? कन्या क्या स्वेच्छा-पूर्वक वश में या जायगी ? इसमें तो शंका नहीं है ? धर्मसेतु—कुछ समय तथा स्वाप व्यय के पीछे काम वन जाने में सदेह नहीं, किंतु इन दिनों लोग मुफे भी न्यूनाधिक धर्मवान् समभने जगे हैं। किसी दूसरे द्वारा इस कार्य का हाना ठीक था।

राजा -- यह क्या कहते हो ? तुम्हारे ही द्वारा तो धार्मिकता की आह में सुगमता-पूर्वक कार्य-साधन हो जायगा। ऐंनी युक्ति से कार्य संपादन करो कि तुम्हारी धार्मिकता की भी ख्याति बट्टे।

धर्मसंतु - जो श्राज्ञा ।

ऐसा कहकर धर्मसेतु कालकाचार्य तथा संन्यायिनी सरस्वर्ता की सेवा में भिक्त-भाव दिखलाता हुन्ना प्रायः उपियत हो होकर घड़ियों तक भाँति-भाँति की धार्मिक चर्चान्नों में प्रवृत्त होने लगा। निःथ-प्रति भाजनाच्छादनादि के रूप में उन्हें सुरवादु तथा बहुमूल्य भेंटें भी देने लगा। जिन-जिन विषयों पर उनकी रुचि देखता था, उन्हीं की चर्चा चलाया करता था। श्रपने यहाँ तथा इनर स्थानों पर बुला-स्वाकर उनके न्याच्यान कराता, जिनमें श्रंत में सुरवादु प्रसाद भी बटवाता था। कभी-कभी दोनों को साथ-ही-साथ बुलाता था, श्रीर कभी पृथक्-पृथक् एक-एक को। कालक की इच्छा श्रधिकाधिक लोगों को जैन-मत में लाने की थी। सरस्वतीदेवी भी ऐया ही चाहती थीं। धर्मसेतु ने बिनती की कि यदि राजप्रासाद में दो-चार व्याख्यान हो जाय, विशेषतया श्रंत:पुर में, तो कार्य-साधन शाञ्चता-पूर्वक हो सकता था, क्योंकि वहाँ की जनता राजकीय विचारों से बहुत शीघ्र प्रभावित होती थी।

कालक—क्या राजा इस विषय पर धार्मिक रुकान रखता है ? धर्मसेतु —उन्हें तो राजकाज से झमय कम मिलता है, फिर भी धार्मिक ज्ञान प्राप्ति के उसुक हैं अवश्य । मुख्य बात यह कि रानियों को इस और विशेष रुचि है, किंतु वहाँ प्रारम में केवल सरस्वतीदेवी के व्याख्यान हो सकते हैं, आपक नहीं। कालक — ऐसा तो में भी समकता हूँ। (सरस्वती से ) क्यों बहन ? क्या त् व्याख्यान द सकेगी ? उच्च समाज है ; घवराएगी तो नहीं ?

सरम्बतीदेवी—घबराने की कौन-सी बात है ? पिताजी के समय में ऐसे समाज जुड़ा ही करते थे। हाँ, ब्याख्यान देने का अभ्यास मुक्ते आधिक्य से नहीं है। फिर भी आपके साथ कभी-कभी दे ही आई हूँ।

कालक-स्या राजा ग्रंतःपुर में ऐसे न्याख्यान होने देंगे ?

धर्मसेतु—विशेषता से तो नहीं, न साधारण लोगों की प्रार्थना पर, किंतु मैं उनकी सेवा में यदा-कदा जाया-श्राया करता हूँ ; श्रतः मेरी बात न टालेंगे।

परस्वतीदेवी-तब फिर इसका प्रबंध कीजिए। आपको कष्ट तो न होगा ?

धर्मसेतु—कष्ट की कीन-सी बात है ? यों तो व्यापारी हूँ ही, श्रीर समयाभाव मेरे लिये एक साधारणी बात है। तथापि धार्मिकता पर भी विशेष रुचि होने से ऐसी बातों के लिये समय निकालना ही पहेगा।

कालक-वर्दा कृपा । तो किन प्रकार से प्रारंभ होगा ?

धर्मसेतु—पहले दं।-चार बार ऋपने ही घर पर न्याख्यान कुराकर फिर राजप्रासाद में ऋापकी राजा से भेंट कराऊँगा । जब न्यूनाधिक धार्मिक चर्चा करक ऋापकी ज्ञान-गरिमा से प्रसन्न होंगे, तब न्याख्यानों की भी श्राज्ञा दे देंगे ।

यरस्वतीदेवां —कैसे प्रश्न पूर्लेगे ? क्या धार्मिक विषयों पर विशेष पठ रखते हैं ?

धर्मसेतु—राजा लोग अपने को सर्वज्ञ समका करते हैं, किंतु जानते बहुत थोड़ा हैं। जैसी बातें में पूछता हूँ, बैसी भी न पूछ पाएँगे। दो-चार बातें यत्र-तत्र की पूछ लेंगे; जानते ही क्या हैं ? कालक - क्या में भी वहीं हूँगा ?

धर्मभेतु—ज्याख्यान तो देवीजी का होगा। श्रापं क्या बात करेंगे ? क्या श्रकेली संन्यासिनीजी न चल सर्केगी ?

कालक—जाने को क्या हुन्ना ? नगर में भिचाटन का जाती ही हैं। मैंने एक बात कही।

धर्मसेतु-यदि कोई चिंता हो, तो उन्हें अपने ही घर पर बुलाऊँ। ऐसा हो सकता है। मेरे यहाँ आए-गए भी हैं। हाँ, तब युवराज थे, राजा नहीं।

कालक—तब की बात और थी। भगिनी के जाने में टीघ ही क्या है ? श्राप तो वहाँ होंगे ही।

धर्मसेतु—-इसमें क्या संदेह है ? मैं भला इन्हें एकाकिनी कैसे छोड़ सकता हूँ ?

कालक—तब फिर कोई बात नहीं। जहाँ श्राप-ऐसे बृद्ध श्रथक भार्मिक स्थक्ति प्रस्तुत हों, वहाँ क्या कोई कच्ट संभव है ?

धर्मसेतु-एंसा तो है ही।

अनंतर दो-चार बार सरस्वतीदेवी को उपने अपने घर निमंत्रण देकर सुस्वादु भोजन कराया, तथा धार्मिक व्याख्यान भी दिलाए । एक बार अपने साथ उन्हें राजशासाद में भी ले गया, जहाँ राजा ने अपने अंतरंग कहा में उपी के साथ संन्यासिनी से बात की—

राजा—कहिए देवीजी, कितने दिनों से श्राप मेरी राजधानी में श्राप हैं ?

सरस्वतीदेवी-श्रभी दो ही मास से श्राई हूँ। नगरी नो बहुत श्रेष्ठ है।

राजा-प्रसम्भ रहती हैं न ? कोई कष्ट तो नहीं होता ? धार्मिक चर्चा श्रापने यहाँ श्रव्छी पाई होगी ।

सरस्वतीदेवी-देव की कृपा से बहुत प्रमन्न हूं, कोई कष्ट नहीं ।

जनता बड़ी उदार है; विना माँगे भी भिषा मिल जाती है। धार्मिकता भी कम नहीं, यद्यपि जैनों की विशेषता न होकर शैवों तथा शाक्षों की है।

राजा—कष्ट क्यों होने लगा ? जहाँ मानसिक उदारता है, वहाँ सुख-ही-सुख है। हमारी उज्जयिनी भारतीय सप्त प्रधान धार्मिक पुरियों में है। महाकालेश्वर के जगन्मान्य शैव मंदिर के कारण इस मत की प्रधानता यहाँ है ही। जो भी बहुतेरे जैन-मतावलंबी भी हैं। इप राज्य में किसी मत-विशेष का श्रादर श्रथवा श्रनादर नहीं। मैं सब धर्मों को समान दृष्ट से देखता हैं।

सरस्वतींदवी—मान्य नरेशों को यही दान्तिएय भाव-युक्त आचरण शोभा देता है। हम दोनो जब से इस पुनीत पुरी में आए हैं, तब से हमें चण-मात्र को कोई असुबिधा नहीं हुई। सुना, आप सुमसे कुछ धार्मिक चर्चा करना चाहते थे।

राजा—इसीलिये तो भाषको कष्ट दिया है। क्या श्राप कृषया जैन-मत के मूल-तिद्धांतों का कथन कीजिएगा ? श्रापके चंद्रवत् समुज्ज्ञल श्रोमुख से धार्मिक उपदेश भीर भी मीठे स्रोंगे।

. सरस्वतींदवी—ऐसी चर्चाओं में तो केवल सिद्धांतों पर विचार होते हैं, वक्रा की शारीरिक ज्योति पर नहीं। फिर मुक्तमें ऐसी शोभा है ही क्या ?

राजा – इसं श्राप कैसे जान सकती हैं ? मैं श्रपनी ऐसी भृष्टता के लिये जमा का भी प्रार्थी हूँ, यद्यपि मेरे सौंदर्थ-कथन में श्रधिकोपमा का दूषण नहीं लग सकता, हीनोपमा का भले ही लगे।

धर्मसेतु-देव! हमारी जैन-धर्मावलंबिनी तपस्विनियों के संबंध में शारीरिक शोभादि के कथन बहुत श्रनुचित समसे जाते हैं। संभवतः श्रार्थधर्मी देव-दासियों श्रादि के अम में श्रापके ऐसे कथन हो गए।

राजा—चमा का प्रार्थी हूँ। ऐसी यमुञ्ज्वल रूप-राशि को सम्मुख देखते हुए उसका कुछ भी महत्त्व प्रकट न करना मेरी गुग्-प्राहकता के ही प्रतिकूल न होता, वरन् बोधव्य के निहित अपमान का भी कारण हो सकता था। श्रस्तु। श्रव धार्मिक चर्चा हो, शारीरिक मौंदर्य की श्रलौकिकता से जा महत्समादर के माव चित्त में उठना स्वाभाविक क्या, श्रनिवार्य हैं, उन्हें में श्रव श्रवकट रक्खूँगा, क्योंकि वे मानसिक रूप में दबाए तो जा सकते नहीं।

सरस्वतीदेवी---(हँसकर) सौंदर्य का श्रयोग्य कथन बहुत कुछ हो चुका, श्रव शुद्ध धार्मिकता पर श्राती हूँ।

राजा— चया कीजिएगा, देवीजी ! धार्मिकता तो इसमें भी कम महीं । धर्म का मूल-मंत्र कर्तव्य-पालन है, जो मुख्यतया मध्य पर अवलंबित है । जब जगन्मोहक देदीप्यमान प्रतिभावलोकन से आसीयता श्रथच स्वार्थ से नितांत पृथक् परम शुद्ध तथा सास्विक समादर-भाव चित्त में उठे, तो उसके कथन से बोधव्य को वंचित अखना क्या सध्यता-गोपन का प्रच्छन दोष न होगा ?

र्श्वमंभेतु—देव के विचार बहुत ही उच्च श्रीर सास्त्रिक हैं, किंतु साधारण श्रेणी की संन्यासिनियों को ऐथी बातों में श्रनुचित प्रेम-प्रदर्शन की दुर्गंधि श्रा जायगी।

राजा—ग्रापने तो मुभसे पहले ही कथन कर दिया था कि हमारी देवीजी ऐसे बुद्ध भावों को पास न फटकने देकर शुद्ध मास्विक विचारों की यथार्थता पर तुरंत पहुँच जाती हैं।

धर्में तेतु-हैं तो यही बात ; इनकी मानस-वृद्धि ऐसी महती है कि कोई कथन किसी भी रूप में किया जाय, यह साधारण मूर्खा भिचु ि ख्यों की भाँति क्रोध न करके दक्का के वास्तविक भावों मात्र पर ध्यान देती हैं। रूप-लावण्य तो इनका ऐसा समुज्यत श्रीर संसार-मोहक है कि साधारण ध्यक्कि उससे विना प्रभावित हुए नहीं रह सकते। फिर भी मैं भली भाँति जानता हूँ कि देव की मानस-उन्नति परमाच श्रेणी की है, श्रीर श्राप सींद्र्य का कथन करने में भी परम शुद्ध श्रनाथ्म भाव से सांसारिक महत्ताश्रों तथा विधि की कारीगरी-मात्र पर ध्यान रखते हैं। साधारण इंद्रिय लोलुप, कामुक पुरुषों की भाँति श्रापके कथन न होकर श्रण्य-निवेदन से वे कोसों दूर रहते हैं।

सरस्वतीदेवी—रूप का वर्णन शुद्धा-शुद्ध जो कुछ हो, बहुत श्राधिक्य से हो चुका। में इसे प्रणय-निवेदन का रूप नहीं देती, क्योंकि कोई श्रंघ भी जानेगा कि एक शुद्धा संन्यासिनी संसार से विस्क होकर ऐसी बातों की श्रार न जा सकती है, न जगनमाता श्रथवा जगद्धात्री के रूप में कोई मूर्च भी उससे कुछ भी श्राशा कर सकता है। यहाँ तो शरीर-धारण केवल संसार के लाभार्थ है; न जीने की श्राशा है, न मरण का भय। जब तक तीर्थंकर महोदयों की इच्छा मेरे हारा संसारांवित में योग दिलाने की है, तभी तक यह धर्मकार्य चला रही हैं, तथा शरीर धारण करती जाती हैं।

राजा—यही बात है देवीजी महोदया ! उच्च सिद्धांतों का चुने हुए शब्दों में केसा जगनमान्य निरूपण हुआ। श्रहा ! जैसा रूप जगनमोहक है, वैसे ही कथन भी श्रमृत में डुवोए हुए हैं। जी में श्राता है, जीवन-पर्यंत देवीजी के श्रमृतमय उपदेशों का ही पान करता रहूँ। कहाँ इतनी छोटी श्रवस्था श्रोर कहाँ ऐसे परमोच सिद्धांत ! देवीजी तो सारे संसार को मोह-गर्त से निकालने के निमित्त नौका-रूप में श्रवतीण हुई हैं। श्रच्छा, महोदया ! श्रव जैन-धर्म के मुख्यातिमुख्य सिद्धांतों के कथन की भी कृपा हो जाय । क्या ही श्रवण-सुखद, मधुर कथन हैं।

सरस्वतीदेवी - जो इच्छा। हम लोगों के तीन मुख्य सिद्धांत हैं—सम्यग्दृष्टि, सम्प्रज्ञान तथा सम्यक्तमी इस श्रंतिम के पाँच उपदेश हैं—सल्य भाषण, श्रस्तेय, इच्छा-ध्यान, पित्रज्ञता श्रोर श्रष्टिंसा। हम सब तीर्थंकर को ही ईश्वर के समान मानते हैं, यद्यपि ईश्वर का श्रस्तित्व हमारे यहां नहीं। जीव चैतन्य, प्रकाशरूप एवं ससीम है, तथा स्याद्वाद की प्रधानता है। मनुष्य को देवत्व-प्राप्ति का श्रिष्ठकार है। उसे श्राध्यात्मिक बल से शारोरिक स्थूल प्रकृति को स्ववश रखना चाहिए। इसके पूर्णत्या वशीभूत होने से ही उसे पूर्णत्व, स्वतंत्रता श्रोर परमानंद प्राप्त होते हैं। ऐसा ही प्रार्णा जिन श्रथवा तीर्थंकर कहलाता है। धर्मोपदेश करने से वह जिन होता है, नहीं तो सामान्य सिद्ध। हमार यहाँ संसार ईश्वर हारा निर्मित नहीं।

धर्मसेतु—वाह देवीजी, बाह ! क्या ही थोड़े शब्दों में सारे परमोत्कृष्ट जैन-सिद्धांत कह दिए। धन्य है ऋषिक अलाँकिक धामिक ज्ञान को !

राजा—क्या कहना है! वास्तव में हमारी देवीजी संसार-शुद्धि के अर्थ ईश्वर द्वारा किसी अवतारी रूप में भेजी गई हैं। जैसा रूप हमारे यहाँ सावित्री, सीता, किमाणी आदि का कथित है, उससे श्रेष्ठ सौंदर्थ अस्तुत है, और मानस-महत्ता तो उससे भी वढी हुई है। श्रीमुख से फूल-से भरते हैं। इन्छा होती है, यावजीवन देवीजी के उपदेशों का ही मनन करता रहूँ।

सरस्वतीदेवी-बड़ी प्रशंसा हो चुकी, देव ! अब इन सिद्धांतों पर कुछ दार्शनिक कथनोपकथन हों, तो श्रच्छा रहे ।

राजा—इन कथनों में तीर्थंकरों का ईश्वरन्व एक प्रकार से हमारे श्रवतार-वाद से मिलता है। ईश्वर के न मानने का कथन-मात्र है, क्योंकि श्रवतारों का माननेवाला श्रनीश्वरवादी नहीं कहलाता । हमारे यहाँ भी निर्गुण श्रीर सगुण श्रम के उपासक पृथक रूप से हैं ही। जीव हमारे यहाँ भी चैतन्य श्रीर प्रकाशरूप है। श्राप कोगों का उसे ससीम मानना कुछ उपहासास्पदंसा है, किंतु यह आपके मुख्य निद्धांतों में नहीं। स्याद्वाद तर्क का विधान-मात्र है, कोई धार्मिक सिद्धांत नहीं। इस प्रकार निगूड रूप से देखने में जैन-मत का श्रार्य-धर्म से कोई विशेष श्रंतर नहीं दिखाई देता। मुख्य भेद केवल इतना समक्ष पड़ना है कि श्राप लोग श्रार्य-मत के इन्ड विशिष्ट निद्धांत लेकर उन्हीं पर मुख्यता रखने तथा शेष को छोड़ देते हैं।

धर्मसेतु — हे तो एक प्रकार से यही बात। श्रच्छा, श्रहिता के विषय में देय का क्या विचार हे ! इयका हमारे यहाँ विशेष मान है।

राजा--हें श्रिहिंसा का न्यूनाधिक मान श्रार्य-मत में भी, किंतु एक तो यह तर्क पर नहीं बैठता; दूसरे, इसके कारण देश से शौर्य तिरोहित हो सकता है। श्रार्य मत उचित ही इस पर विशेषता नहीं रखता।

सरस्वतीदेवी-पहले श्रपने द्वितीय तर्क पर कुछ कथन करने की कृपा कीजिए, देव!

राजा—हिंसा संपार में हुन्ना ही करती है। चोर, डाकू, हिंसक, खुटेरे न्नादि सधन व्यक्तियों न्नथवा शत्रुन्नों पर उचितानुचित कारणों से न्नाक्रमण किया ही करते हैं। यदि ऐसे दुष्टों को दंड न दिया जाय, तो सजनों का खलों द्वारा विनाश सद्ध मानना पड़ेगा। यदि दंड दिया जाय, तो न्नाहिम न्यूनाधिक हाम है। यदि न्नमियुक्तों के संबंध में यह विचार छोड़ दिया जाय, तो न्नाहमणकारी राजन्य-वर्ग पर वही विषय न्नाता है, जिसे छोड़कर ही सन्नाट् न्नशोक के समय भारतीय बक्ष व्यस्त हुन्ना। यदि उसे भी छोड़ दें, तो केवल

'पशु-पिचयों श्रादि पर ही इसका विचार सीमित रह जाता है।

मृगया छोड़ने से शस्त्रास्त्र का प्रयोग घटता है, जिससे शौर्य में न्यूनता

श्राती है। मांस-भच्चण वर्जित करने से शारीरिक पुष्टि में भेद पड़ता
है। श्रानुषंगिक महत्ता की दृष्टि से एक-एक व्यक्ति का भी मानुषजीवन करोड़ों मत्स्यादि से श्रेष्ठतर है। फिर मधु, दृधि, घृत, चीरादि

भी जंतुश्रों के शरीरांश हैं, श्रोर दूसरों के भाग भी इन वस्तुश्रों द्वारा
छीने जाते हैं। फलतः पशु-भच्चण हम जब बचा नहीं सकते, तब

श्राहेंसा का ढोंग न केवल श्रनावश्यक, वरन् मानव-जाति के लिये

बहुत द्वानिकर है। फिर त/कारी श्रोर श्रव श्रादि भी विज्ञान द्वारा
जीवित पदार्थ प्रमाणित हैं। इन कारणों से श्रीहंसा का विचार न
तो तर्क-सिद्ध है, न लाभकर श्रीर न भंभव।

सरस्वतीदेवी—देव ने इन बातों पर श्रव्हा विचार-वर्द्ध न कर रक्खा है।

राजा—िकंतु इन शुष्क विवादों क लिये मैंने श्रापका यहाँ पधारने का कष्ट नहीं दिया है। मेरा तो यह जानने का श्रभिप्राय है कि एक उच्च कुल की सुशीला राजकन्या होकर श्रापने निवृत्ति-मार्ग श्रपनाने का कष्ट क्यों उठाया ? इस श्रपूर्व ज्योति की प्रतिच्छाया से संसार को वंचित रखना श्रापको क्यों योग्य श्रथवा रुचिकर सँचा ?

सरस्वतीदंवी-मंरा राजपुत्री होना दंव ने कैसे जाना ?

· राजा—ये तो राजधर्म के विषय हैं। लोकतंत्र-परिचालनार्थ हम लोगों को विविध विषयों की खोज रखनी ही पड़ती है। श्राप इतर प्रश्नों के उत्तर देने की क्या कृषा करेंगी ?

सरस्वतीदेवी—क्यां सींदर्यादि के विषय में कथनोपकथन मेरे वर्तमान संन्यास-धर्म के प्रतिकृत नहीं पड़ते ?

राजा-मेरा तो शुद्ध तार्किक प्रश्न है, जो कियी भौति के प्रेम-

प्रदर्शन, इंद्रिय-ितप्सा, स्वार्थ-िसिद्धि श्रादि से कामा दूर है । मैं उच विचाराश्रयी व्यक्तियों की मांमारिक स्थिति-मात्र के भाव से कह रहा हूँ।

धर्मसेतु—देव कभी स्वाधीपन के निकट नहीं जाते। इनके शुद्ध तार्किक विचार रहते हैं। देखिए, जैन तथा श्रार्थ-मतों पर विना मोचे हुए भी किस योग्यता के साथ उच्च कच्चा का मत प्रकाशन कर दिया ?

राजा—देवीजी! मेरा इतना ही भाव है कि जिस जगन्मोहिनी
मूर्ति को रचकर ब्रह्मा ने भी अपने को धन्य समभा होगा, वह रतन
क्या गुदिइयों में शोभा पाता है ? इस महानिधि का मान
क्या इसी प्रकार हो रहा है कि सिंहासनासीन होने के स्थान
पर इसके द्वारा भिचाटन कराया जाय, और विधि-विडंबना का
उदाहरण संपार में प्रकट हो ? देखनेवाले यही सोचते होंगे
न कि जिस्स करतार ने आपका इतना मान दिया, उसी ने ऐसा
अशोभित कार्य ललाट में लिखकर कौन-सा न्याय प्रकट किया ?
यह समुज्ज्वल ज्योति किसी श्रेष्ठतर पद के योग्य न बनाकर विधि
ने कौन-सा चातुर्य दिखलाया ?

सरस्वतीदेवी—मुभसे भाज तक किसी ने ऐसे स्पष्ट कथन नुर्ही किए, श्रौर देखने में ये अनुचित भी लगते हैं, किंतु जब वदीनृद्ध, भक्त-शिरोमणि स्वयं धर्मसेतुजी इन्हें शुद्ध तार्किक प्रश्न-मात्र मान रहे हैं, तब मैं संदेह कैसे करूँ ? फिर एक गृहत्यागिनी संन्यासिनी को संदिग्ध प्रकृति शोभा नहीं देती। देव के प्रश्न पर भाकर मैं समभती हूँ, मुभमें ऐसा बड़ा शारीरिक सौंदर्य है भी नहीं। फिर भिषाटन तो स्वयं महावीर तीर्थंकर, गौतम बुद्धादि महात्माओं ने भी किया था। यह स्वार्थ-त्याग श्रयोग्य कसे माना आ सकता है ?

राजा,—मैं एक-एक विषय लेता हूँ। शारीरिक सौंदर्य पर मेरा-त्र्यापका मतभेद है। क्या त्र्याप्ने कभी किसी पाँच-छ हाथ ऊँचे मुकुर में त्रपनी समुज्ज्वल कांति निहारने का कष्ट श्रब तक नहीं उठाया, जो इस प्रकार का श्रसंभव कथन किया जाता है?

सरस्वतीदेवी---मैंने तो गृह-श्याग कं पीछे कभी ऐसे मुकुर देखे नहीं। उधर घर छोड़ने कं समय बालिका-मात्र थी।

राजा-तो क्या अब ऐसा कष्ट उठाइएगा ?

धर्मसेतु—देख ही लीजिए, देवीजी ! जिसमें एक साधारणी बात में मतभेद न रहे । मैं तो देव के ही विचार से मतैक्य रखता हूँ । सरस्वतीदेवी—ग्रच्छा चलिए, देख लूँ एक भारी मुकुर ।

श्रनंतर राजकीय श्रंगार-कच में उन्हें ले जाकर प्रसाधिकाओं द्वारा बहुत श्रेष्ठ वस्त्रालंकार धारण कराए जाते हैं, श्रीर श्रन्य प्रकार से भी शारीरिक ज्योति चुितमती बनाकर वह मुकुर के सम्मुख खड़ी की जाती हैं। भाँति-भाँति से समभाई जाने तथा इधर उधर के तर्क सुनने के उपरांत बहुत कष्ट-कल्पना से वह श्रपना श्रंगार कराए जाने को सहमत हुई थीं।

राजा—श्रद्ध कहिए, देवीजी ! श्रापका विचार शुद्ध है, या मेरा ?

संस्वतीदेवी—मैं तो आज पथ-अष्ट-सी हुई जाती हूँ। मुभ संन्यासिनी को इस भाँति दीप्ति-वृद्धि का अधिकार ही कब था ? यह मेरा रूप नहीं, प्रसाधिकाओं के चातुर्य-मात्र का फल है। दिखाई अवश्य अच्छा देता है, किंतु यह श्रंगारका माहात्म्य है, मेरा नहीं।

राजा—श्रव भवदीय पत्त पराजित हो गया, देवीजी ! प्रसा-धिकाश्रों की ही सहायता से श्रव श्रपना पहला रूप प्रहण कर बीजिए, जिससे श्रापका मूर्व आता कुद्ध न हो। उससे इस रूप- लावण्य-वृद्धि का कथन भी न की जिएगा। मैंने जो कुछ किया है, वह एक तार्किक प्रश्न के संबंध में पूर्ण त्यान्विक भाव से हुआ है। यदि यह मतभेद एकाएकी न उठ पड़ा होता, तो यह बात काहे की होती?

सरस्वतींदेवी-जैसी श्राजा।

श्रनंतर देवीजी श्रपना पहला रूप धारण करके राजकीय कच में जाती हैं।

राजा—श्रव मेरे द्वितीय प्रश्न पर विचार हो। क्या ऐसी समुञ्ज्वल श्राभा गुद्दां के ही योग्य हैं ?

सरस्वतीदंवी—श्राप धनाह्य तथा श्रिधकार-भोगी राजपुरुष होने से त्याग के समुज्जवल प्रभाव का उचित मान नहीं कर रहे हैं। गौतम बुद्ध, तीर्थं कर महावीर श्रादि महात्मा हुनी रूप के श्रागे राजभोग की तुच्छ मान चुके हैं। मैं यह नहीं कहती कि देव जान-बूककर पूज्य निवृत्ति-मार्ग की तुच्छता के कथन करते हैं, वरन् मेरा भय ऐसा है कि श्रापके जीवन का श्रमुभव हमकी उचित महत्ता के श्रवगत होने के प्रतिकृत रहा है। देव को समस्रना चाहिए कि संसार तुच्छ है, श्रीर यहाँ के संसरों से मुक्ति पाना ही मत्य धर्म है।

राजा—संसार की तुच्छता का जो कथन देवीजी ने किया, वह अनुभव के प्रतिकृत समम पड़ता है। इस तुच्छता का प्रमाण क्या है? क्या किसी ने इससे श्रेष्ठतर कोई लोक देला है, जिसके आगे यह निकृष्ट माना जाय? इसी संसार को देखकर बहुतेरे विचार-हीन लोग इसकी अनीचिन्य-पूर्ण कुछ घटनाओं के कारण अपना किल्यत संसार सोचते हैं, श्रीर उसी के सामने इसे न्यून मानकर तुच्छता के कथन करते हैं। इतना नहीं विचार करते कि जो कल्पना उन्होंने किसी श्रेष्ठतर लोक की श्रधूरे ज्ञान के बस पर की है, वह अंभव भी है या नहीं? संबार गुणा-दोष दोनो हैं। बुराई दोषियों के

कारण है, जिन्हें श्रेष्ठतर बनाने का प्रयत्न योग्य है, किंतु उन खुड़ों के कारण संसार खुड़ नहीं हो सकता। यदि इससे छुटकारा पाना ही ठीक हो, जो बात मुक्ति के विचार में आ ही जाती है, तो माता, पिता, पुत्र, कलत्र, मित्रादि के मरण पर दुःच क्यों मनाते हैं, ढोल क्यों नहीं पीटते ? ऐसी दशा में पुत्रात्पित्त से प्रपन्नता क्यों मनाई जाय, क्योंकि एक ब्यक्ति कारागार-मात्र में श्राया। बात यह है कि मुक्ति आदि के कथन नितांत अशुद्ध और सारे श्रनुभवों के प्रतिकृत हैं। संसार का बुरा वे ही समकते हैं, जो अपने उचित भाग से अधिक पाने के लिये बेजा उत्सुक रहते हैं, श्रोर इच्छाश्रों के अनुसार प्राप्तियों के श्रभाव में निराशाश्रों को न सँभाल पाने से संसार ही को तुच्छ कह बैठते हैं।

सरस्वतीदंवी—कहे तो दंव ने कई श्रेष्ठ विचार, किंतु क्या सुक्रि का भाव ऋगुद्ध है ?

राजा—जैन-मत के अनुसार मुक्त जीवारमाएँ मुक्क शिला पर विराजमान होते हैं, जहाँ उन्हें पूर्णानंद प्राप्त रहता है। मैं कहता हूँ, किमने वह शिला देखी है, और किसी शिला पर बंठने में सिवा कष्ट के सुख क्या है ? इसी माँति के मंदेह सार धर्मों के ऐसे कथनों में उठ सकते हैं। श्रदृष्ट का निश्चय कथन ही क्या ? उसे किसने देखा और जाना ? यदि मरणानंतर कवल दीप-निर्वाण का-सा मामला हो, तो कैसा ? जीवा मा का ही श्रस्तित्व कैसे सिद्ध माना जाय ? मरणानंतर उसकी सत्ता तो दूर की बात है। में कहता हूँ, श्राज ही अर्रार धारण की दशा में भी उसके श्रस्तित्व का क्या प्रमाण है ? हम श्रनुभव केवल शिक्त के व्यवहार का कर पकते हैं, श्राक्षा का नहीं। वह शिक्त श्रात्मा से संबद्ध है, इस विचार का क्या श्राधार हे ? देखने में तो शिक्त शारीरिक श्रवयवों का फल है। ऐसी दशा में अनुभवों के प्रतिकृत श्रात्मा की कल्पना क्यों की जाय ?

फिर सुख तो इच्छा-पूर्ति में है। जब मुक्र जीवात्मा को कोई इच्छा शेष नहीं होती, तब उसे सुख किस बात का होता होगा ?

सरस्वतीदेवी-तब फिर सुख-दु:ख का विषय ही क्या है ?

राजा—यह वर्तमान शरीर से संबद्ध है। ग्रसमय का त्यागी उस शरीर को सुख से वंचित रखता है, केवल इस ग्राशा से कि मरणोत्तर विशेष सुख प्राप्त होगा। किंतु प्रश्न यह है कि वह श्रदृष्ट सुख किस श्रदृष्ट शरीर को मिलेगा? संसार के समुचित ग्रमुभव से शून्य व्यक्तियों के लिये वह पर्दे की श्रोट में है। किसी श्रज्ञात वस्तु के विषय में श्रात्मीय ज्ञान-पूर्ण सस्य उपदेश श्राप क्या दे सकती हैं? ऐसी दशा में श्रपरिपक श्रनुभव के साथ एक पूर्णत्या श्रनजानी वस्तु का त्याग ही श्राप क्या कर मकती हैं?

मरस्वतीदेवी-इन तर्कों से देव का तालर्थ क्या है ?

राजा—प्रयोजन यह कि प्रत्येक व्यक्ति के लिये शारीर एक निश्चित और प्रथम थाती है, जिसे सुली और सबल रखना उसका सर्वोपिर कर्तव्य है। मरणोत्तर कोई न्याय है या नहीं, यह एक श्रज्ञात विषय है। यदि नहीं हैं, तो शारीर को कष्ट देनेवाले इहलोक में प्रत्यच सुली नहीं हैं, तथा परलोक में भी उन्हें कोई लाभ नहीं। यदि मरणोत्तर श्रस्तित्व तथा न्याय मान भी लिया जाय, तो शारीर को सुली, सबल तथा यथासाध्य परोपकारी रखनेवाला इस कोक में प्रसन्न है ही श्रथच परलोक में भी उसके लिये कोई चिंता नहीं, क्योंकि उसने कोई पाप नहीं कमाया, वरन् यथासाध्य पुण्य भी किया। स्वर्ग-नरकादि के कथन पूर्णत्या कित्यत विचार हैं, क्योंकि जब हम पंचेंद्रिय-युक्त पुरुष उन्हें देख नहीं सकते, तब जो लोग उनके कथन करते हैं, वे क्या पहेंद्रिय या सप्तेंद्रिय-युक्त हैं ?

सरस्वतीदेवी — जो कथन श्रपने यहाँ के महात्मा लोग कर गए हैं, उनका श्रनुगमन क्या सद्धर्म नहीं ?

• राजा—एक प्रकार से सद्धर्म होता हुन्ना भी यह भाव श्रनुगामी में दास-मानस का बोध कराता है। जो वस्तु मनुष्य जान ही नहीं सकता, उस पर निश्चित प्रकार से श्रंधानुकरण मानुप-शक्तियों की श्रवहेलना है। मेरा विचार तो ऐसा है कि यथासाध्य परोपकार करता श्रवश्य जाय, तथा किसी का श्रपकार यथासाध्य कभी न करे, किंतु स्वयं श्रपना भी श्रपकार श्रनुचित है, क्योंकि संभव यह भी है कि ऐसा दु:खद एवं कठिन परिश्रम श्रंत में फल-हीन निकल पड़े।

सरस्वतीदेवी-इन सारे तर्कों का प्रयोजन क्या निकला ?

राजा — प्रयोजन यह कि महात्मा बुद्ध के कथनानुसार श्रंतों से बचकर मध्यमा प्रतिपदा का धारण करना योग्य है। स्वयं उन्होंने अनुभव के पीछे तपस्या को व्यर्थ माना था। मेरा कथन यह है कि देवीजी श्रंतों पर चल रही हैं, मध्यम मार्ग पर नहीं। ऐसा ज्वलंत देदीप्यमान रूप संसार में बहुत कम देखा जाता है। उसे श्रना-वश्यक खोना कौन-सी बुद्धिमत्ता है ? फिर श्रपने ऊपर इतना कष्ट उठाकर देवीजी एक शिचिका उत्पन्न करने का पुर्ण्य पाती हैं, तो क्या मुभे ऐसे सहसों शिचक श्रपने धन से नियोजित करने में उससे श्रिथक पुण्य न होता होगा ? ऐसी दशा में राजप्रासाद छोड़कर श्राप जो इतना कष्ट उठा रही और श्रपना पद गिरा रही हैं, उससे क्या विशेष पुण्य प्राप्त हो जाता है ?

सरस्वतीदेवी - ग्रन्छा, फिर मेरे लिये योग्य क्या है ?

राजा — यह प्रत्यत्त है कि आपका आचरण बहुत उच्च है, क्योंकि स्वार्थ-त्याग आपके पुनीत जीवन का परम सत्य एवं प्रधान गुण है। स्वयं मैंने पितृचरण के समय में न्यूनाधिक स्वार्था जीवन बिताया, किंतु उनके पीछे से यथासाध्य वह श्रभिलाषा छोड़कर निःस्वार्थ भाव से राज्य और संघ की सेवा कर रहा हूँ। आपके समत्त मेरा स्वार्थ-त्याग है बहुत ही निम्न श्रेणी का, किंतु हूँ मैं भी न्यूनाधिक उसी पिवत्र पथ का पिथक। वैभव श्रीर ऐश्वर्य-मोग का जो प्रदर्शन श्राप मेरे संबंध में देख रही हैं, वह मेरा न होकर वास्तव में उस सेवा का रूप है, जो मैंने श्रवश उठाई है, क्योंकि शुद्ध भाव से देखने में राजपद के कर्तव्य भी हैं श्रंत में प्रजा की सेवा ही।

सरस्वतीदेवी—मुक्तसे किसी ने कभी ऐसे श्रन्टे विचार कहे नहीं। समक्त तो ये श्रश्चद पड़ते हैं, किंतु तर्क से इन्हें काटने की शक्ति मुक्तमें नहीं है। त्रेव के भाव श्रवश्य उच्च हैं, किंतु तर्क वैसे नहीं।

राजा जब ऐसी बात है, तब तकों को श्रशुद्ध समक्तते जाना क्या हठवाद की कोटि में नहीं पहुँच जाता ?

सरस्वतीदेवी—इस विषय पर किसी महात्मा से वार्तालाप करके मैं निश्चित निर्णय पर श्रा सकती हूँ। श्रव तक तो मेरा विचार ऐसा था कि संन्यासियों का जीवन पुरुष मार्ग में राजाश्रोंवाले से बहुत श्रेष्ठतर है।

राजा—है इस विचार में भी बहुत कुछ तथ्यांश, किंतु यह भाव ऐसे नरेशों के प्रतिकृत सीमित रखना पढ़ेगा, जिनका जीवन न्यूमा-धिक पाप-पूर्ण है। उन्हें मैं न केवल संन्यासियों से, वरन् सदाचारी साधारण जनता से भी निकृष्ट समभता हूँ, किंतु जो भूपाल पापी न होकर थोड़ा-बहुत पुण्यवान् हैं, उनकी पवित्रता का प्रभाव मंसार में उच्चता-वृद्धि के मार्ग पर एक क्या, सौ संन्यासियों से प्रधिक पढ़ेगा, क्योंकि उनके प्रयत्नों से करोड़ों लोगों को लाभ पहुँचेगा। धर्मसेतु—न्न्राज देव के कथन धर्म-पथ पर भी बहुत ही उच्च कोटि

धमसतु—श्राज दव के कथन धम-पथ पर भी बहुत ही उच्च कोटि के हुए हैं। मुक्ते यह बात नितांत श्रज्ञात थी।

सरस्वतीदेवी — है तो ऐसा अवश्य। श्राज मैंने शुद्ध धार्मिक विचारों का एक नवीन, किंतु बहुत पूज्य दृष्टिकोण देख पाया है। अब विलंब बहुत हो चुका है, यदि श्राज्ञा हो, तो श्रपने श्राश्रम जाऊँ, योंकि श्राचार्यजी राह देख रहे होंगे। · राजा—जैसी इच्छा, उचित समयों पर फिर दर्शन दीजिएगा। मेरे कथनों पर बुरा न मानिएगा, क्योंकि कोई धार्मिक व्यक्ति न होकर मैं तो एक साधारण गणमुख्य तथा तर्काश्रयी पुरुष-मात्र हूँ।

सरस्वतीदेवी — नहीं, देव ! श्रापके धार्मिक भाव भी परमोच हैं। मैं बहुत प्रसन्न हुई । ये बार्ते श्रपने भाई से प्छकर उनके भी विचार जानुंगी ।

राजा - यही मैं चाहता नहीं।

धर्मसेतु—देखने में इस लोगों को ऐया समक पड़ता है कि आपके भ्राता तो पीठाधिपति हो गए, किंतु आपकी धार्मिक पदवी अभी जैसी-की-तैसी है। हम लोगों के-से मूर्ख समकते हैं कि वह नृपति न सही, धार्मिक अधिपति तो हो गए। इधर आपने मानसिक महत्ता पूरी क्या, उनसे बढ़कर भी प्राप्त करते हुए कोई प्रकट उन्नति न की। उनके जैसे सहस्रों शिष्य हैं, उसी भाँति गुरुभाई भी एक प्रकार के शिष्य ही होते हैं। चमा कीजिएगा, मुक्न-जैसे मूर्खों को जान पड़ता है कि उन्हीं में आप की भी गएना है।

सरस्वतीदेवी—तो हानि ही क्या है ? धर्मसेतुजी ! यदि संसार-त्यागी होकर भी उन्नति की श्रभिलाषा न छूटी, तो वास्तविक त्याग कहाँ श्राया ?

भर्मसेतु—धार्मिक दृष्टि से तो बात यही है, देवीजी ! किंतु कहते ही हैं कि "यद्यपि शुद्धं लोकविरुद्धं नो करणीयं नो करणीयम्" परलोक में क्या होगा, यह किसने देखा है ? यहाँ लोक में तो उन्हीं की पदवी श्रेष्ठ है।

सरस्वतीदेवी--यदि लोकानुसार चलना होता, तब संसार-त्याग ही क्यों होता ?

राजा - संसार-त्याग की म्राइ में लोग श्रपना पद बढ़ाया करते

हैं। उनकी पदवी तो ऊँची हो ही चुकी, यद्यपि श्रापका त्याग उनके वाले से श्रिधिक नहीं, तो न्यून भी नहीं है। मैं तो उसे विशेष कहूँगा, क्योंकि उच्चतर पदवी के भोक्रा होकर वह श्रपनी तपस्या का न्यूनाधिक फल भी पा चुके हैं, किंतु श्रापने क्या पाया ?

सरस्वतीदेवी—है तो ठीक, किंतु इसमें न्यूनाधिक स्वार्थ की दुर्गंधि स्वाती है।

राजा—यह बात नहीं है, देवीजी ! यदि ऊँचा पद लाभार्यं चाहे, तो स्वार्थ है, किंतु यदि लोक-हितार्थ ऐसी इच्छा करे, तो परोपकार-वृद्धि से परमार्थ ही है। पीठाधिपति की शिचात्रों का प्रभाव लौकिक जिज्ञासुत्रों पर श्रापकी शिचा से विशेष पढ़ेगा, क्योंकि मूर्लता-वश ही सही, उनकी उच्चतर पदवी के कारण वे लोग उनके उपदेशों को श्रेष्ठतर तथा विशेष मान्य समर्भेगे।

सरस्वतीदेवी—ग्रच्छा, मुक्ते श्रब श्राज्ञा हो, कभी फिर यह सुखद वार्तालाप उठाऊँगी।

राजा-जैसी इच्छा।

इस प्रकार कथनोपकथन के पीछे धर्मसेतुजी की संरचकता में सरस्वतीदेवी श्रपने श्राश्रम पधारीं । इन्होंने उनको सचेत कर दिया कि श्राता के सम्मुख राजकीय तकों का कथन नुकिया जाय, क्योंकि पीठाधिपति लोग प्रायः हठवादी होते हैं, श्रौर ऐसे कथनों से सिवा कुछ होने के उनसे कोई श्राशा नहीं की जा सकती । सरस्वतीदेवी भी मन-ही-मन सोचती थीं कि जिस प्रसन्तता के साथ उन्होंने त्रायः धर्म-विरुद्ध तकों में योग दिया था, वह बात भाई को पमंद नहीं श्रा सकती थी। श्रतएव उनसे साधारण कथन हुए, तथा विशेष बातें गुप्त रहीं। धर्मसेतुजी इन दोनो को निमंत्रण प्रायः देते रहे, तथा धार्मिक उपदेश भी होते गए, जिससे तथा उदारता के कारण उनकी जनता में धार्मिक ख्याति बढ़ी.

क्योंकि इस कार्य के लिये जो राजकीय सहायता मिलती थी, वह श्रत्यंत गुप्त भाव से थी।

एक दिन इन्होंने नगर से बाहर राजकीय उपवन में सरस्वती-देवी को भाषणार्थ निमंत्रण दिया। मोजनादि का भी राजा की श्रोर से उचित प्रबंध था। ज्योंनार इंयादि के श्रनंतर देवीर्जा का धार्मिक व्याख्यान हुआ, जो उपस्थित जनता को पतंद आया। श्रनंतर सभा भंग हुई, श्रोर श्रोतागण श्रपने-श्रपने स्थानों को चले गए, तथा सरस्वतीदेवी धर्मसेतुजी के साथ राजा से वार्तालाप करने लगीं—

राजा—देवीजी ! श्राप व्याख्यान ऐसे सुंदर देती हैं, मानो श्रीमुख से फूल भरते हैं। श्राज भी मैं बहुत प्रसन्न हुश्रा।

सरस्वतीदेवी—शिष्टाचार बहुत हो चुका, श्रव उप दिन की भाँति तकों पर श्राइए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इस व्याख्यान के संबंध में भी श्रापको बहुत कुछ कहना-सुनना होगा।

धर्मसेतु—देव ! श्रब देवीजी स्वयं तार्किक विचारों से प्रसम . दिखाई देती हैं। धन्य है श्रापकी तैली बुद्धि को। ऐसे ही महान्माश्रों से संसार पूत होता है। श्राशा है, देव के कथन श्राज भी पूर्ण कुछंदता लिए हुए उसी दिन की भाँति युक्ति-युक्त होंगे।

राजा—धर्मसेतुजी ! यह श्राप क्या कहते हैं ? श्राप स्वयं धार्मिक विषयों के पूर्णज्ञ हैं। मैं जानता ही क्या हूं ? श्राप सजनों तथा ऐसे ही श्रन्य विद्वानों के सत्संग से ये ही दो-चार विषयों पर चंचु-प्रहार-मात्र कर चुका हूँ। बहुतेरे विश्रों से धार्मिक वाद करते-करते मेरे विचारों में कुछ नवीनता-मात्र श्रवश्य श्रा गई है।

सरस्वतीदेवी—इन्हीं बातों से तो मेरा भी चित्त श्रापके तर्क-पूर्व नवीन भावों के सुनने में लग जाता है, यद्यपि भय ऐसा है कि एक संन्यासिनी को इस प्रकार स्वच्छंदता-पूर्वक धार्मिक कथनोप- कथन का ऋधिकार नहीं है। ऋच्छा, कृपया ऋाप कथन कीजिए। मैं तो ऋपना व्याख्यान देही चुकी हैं।

राजा—ज्याख्यान देवीजी का था शास्त्र-सम्मत श्रथच उच्च भाव-गर्भित, तथापि इतना कहना पड़ता है कि उसमें देवी के मुख से केवल इतरों के विचार प्रकट हुए। स्वयं श्रापने श्रपना मत क्या कहा ? संसार में श्रनुभव परमावश्यक होता है। विना इसके कथनों में या तो दास-मानस की मुख्यता रहती है, या मूर्ख-मोहिनी विद्या की। जो विचार इतरों ने बनाए हैं, उन्हें श्रपने कथनों के रूप में कहने का देवीजी को क्या वास्तविक श्रधिकार है ?

सरस्वतीदेवी—अनुभव की कमी का दोष तो मुक्तमें आरोपित हो ही सकता है, क्योंकि अभी अवस्था केवल १७ वर्ष की है; फिर भी संसार को दंखा-सुना करती ही हूँ। हमा कीजिएगा, राजशासादों में रहकर लोग संसार का एकांगीन-मात्र रूप देखते हैं, किंतु हम लोग सदा बाहर फिरा करती हैं, तथा सभी प्रकार के मनुष्यों से मिलने के अवसर रहते हैं। अतएव ऐसों को सांसारिक अनुभव भी इतरों के सामने कुछ आधिक्य से हो जाता है।

राजा—यह मैं भी मानता हूँ, किंतु श्राप वास्तव में संन्यासिनी न होकर गृहस्था-मात्र हैं। श्रापको ऐसे श्रनुभव कहाँ से के सकते थे ?

सरस्वतीदवी—यह तो बड़ा ही अद्भुत कथन है। आज पाँच-छ वर्षों से संन्यासिनी होकर मैं गृहस्था क्योंकर बनी हुई हूँ ? श्रापके कथनों में नवीनता और चमत्कार का घाधिक्य अर्थत बहुतायत से रहता है।

राजा इसमें तो मैंने कोई चमकार-पूर्ण कथन किया नहीं। रूप त्रापने संन्यासिनी का श्रवश्य धारण कर रक्खा है, किंतु स्वच्छंद न होकर भाई की श्रमिभावकता में रहती श्राई हैं कि नहीं ? वह श्रवश्य श्रद्ध -संन्यासी कहे जा सकते हैं, पूर्ण नहीं, क्योंकि उनका भी साथ भगिनी से श्रभिक्तता लिए हुए निश्य का है, नैमि- त्तिक भी नहीं। इधर श्राप तो पूर्ण गृहस्था हैं, क्योंकि भाई की संरक्षकता में रहती हैं, स्वतंत्रता-पूर्वक स्वच्छंद भाव से नहीं। जहाँ वह रहें, वहीं श्रापका घर है।

धर्मसेतु—है इस कथन में बहुत कुछ सत्यता, किंतु न केवल हमारे, वरन् प्रायः सभी धर्मों में रूप को भी न्यूनाधिक मुख्यता दी जाती है, जो बात तार्किक कथनों में ठहरती नहीं।

राजा—समभने की बात यह है कि तथ्यांश ताकिक बातों में रहता है, न कि केवल कारण-हीन विश्वासों में। बुद्धिमान् लोग तकों द्वारा श्रसमर्थित विश्वासों को स्वभावशः श्रमान्य समभेंगे। मैं समभता हूँ, उनके प्रतिकृल जाना हठवाद-मात्र होगा।

सरस्वतीदेवी—ये बातें मेरे विचार में नहीं बैठतीं कि पाँच-झ वर्षों से संन्यास धारण करती हुई भी मैं ग्रद्य-पर्यंत बनी गृहस्था हूँ। ग्रचंभे की-सी बात दिखाई देती है।

. राजा—श्रारचर्य इसमें क्या है ? श्राप स्वयं भ्रपने ही जन-धर्म के नियमों को देख लीजिए। शुद्ध संन्यासी को किस प्रकार रहना लिन्तित है ? उसे गृह-त्याग सबसे प्रथम योग्य है, श्रथवा भाई श्रादि के साथ रहते हुए भी संन्यास संभव है ?

सरस्वतीदेवी--- यह तो प्रकट है ही कि उसे गृह-स्याग करके कवल भिचाटन द्वारा काल-चेप करना चाहिए।

राजा---गृह का लच्चण क्या है ?

सरस्वतीदेवी—यह तो मैंने कहीं देखा नहीं; जहाँ कोई रहे, चही गृह है। जब भाई की रचा में रहती आई हूँ, तो उनका आश्रम एक प्रकार से मेरा गृह हो ही गया।

राजा-तब फिर गृह-त्याग कहाँ हुन्ना ?

सरस्वतीदेवी--सो तो न हुआ। क्या कहूँ, यह तो एक बड़ी दुःख-दायिनी घटना निकल रही है।

राजा—मैं तो इसे सुखदा समभता हूँ। श्रभी मैंने मुख्य बात तो कही नहीं। उसे सुनकर श्राप भी इस तर्क से विकल होने के स्थान पर प्रसन्न होंगी।

सरस्वतीदेवी-तब वह भी कह डालिए।

राजा— यच्छा, सुनिए। श्रापको किमी ने उत्पन्न किया तथा श्रशक्तावस्था में पाला-पोला। उत्तके बदले में श्रापने उस प्रकार से संसार का क्या हित किया ? ऐसी दशा में ऋशी हैं या नहीं ?

सरस्वतीदेवी—मैं श्रन्य प्रकार स संसार की सेवा कर रही हूँ न ? राजा—उस प्रश्न पर में पीछे श्राऊँगा; श्रभी केवल इतना कहता हूँ कि उपर्युक्त विधि से कोई सेवा न करके श्राप उस चेत्र में श्राणी है या नहीं ?

सरस्वतीदेवी-पित मेरी इतर सेवाएँ वह ऋण श्रदा करने में सचन न हों, तो ऋणी बनी-बनाई हूँ।

राजा श्रव इतर सेवाश्रों पर श्राइए । श्रपने श्रनुभवों की श्रेष्ठता श्राप राजशासादवालों के ऊपर बतला रही थीं । में पूटूँ गा कि सिवा भाई के श्रंशानुकरण करने तथा भिचा माँगने के श्रीर्-हौन-सा विशाल लोकानुभव श्रापने प्राप्त किया ? न्यूनाधिक जैन-धर्म सीखा तथा श्रोरों के कहे हुए विचार श्रपने कथनों के रूप में उपदेशों द्वारा यत्र-तत्र कह दिए । इससे बढ़कर श्रापने कौन-सा श्रनुभव प्राप्त किया ? इधर राजशासाद में नित्यप्रति भाँति-भाँति के जनता-संबंधी प्रश्न निर्णयार्थ उपस्थित हुश्रा करते हैं, तथा लोग श्रपने-श्रपने सुल-हुःख गाया करते हैं, जिनसे भाँति-भाँति की घटनाश्रों की विज्ञप्ति अमशील नरेशों को हुश्रा करती है कि नहीं ? फिर धन-प्राप्ति की तथा इतर लालसाश्रों से भाँति-भाँति के विद्वान, पंडित, गायक,

ंकिव, वाद्यकला-विशारद, कलाकार, नट, नर्तक श्रादि-श्रादि श्रपने गुण दिखलाया करते हैं। लोकतंत्र-परिचालन में राजसेवियों को उचितप्रकारेण नियुक्त करना पड़ता तथा उनके श्रायाचारों से जनता की रचा करनी पड़ती है। स्थचक परवक श्रादि से रचा के विचार सटैव सम्मुख रहते हैं। ऐसे श्रनुभव संन्यामियों को कहाँ प्राप्त होते हैं?

सरस्वतीदेवी — राज्य-विषयक ये बार्ते ता नितांत सन्य हैं, किंतु मुक्ते समक पड़ता है कि तपस्वियोंवाली महत्ता की जान-वूक-कर श्रतुचित श्रवहेलना हो रही है। चलिए धर्मसेतुजी! चलें। श्रव यहाँ श्रधिक ठहरने का मेरा काम नहीं।

राजा— चमा कीजिएगा, देवी ! में तपस्वियों की महत्ता शतमुख से स्वीकार करता हूँ। यहाँ तो शुद्ध तार्किक भावों से कवल ज्ञान-विवर्द्ध नार्थ कथनोपकथन हो रहे हैं। लोक में संन्यासियों त्रादि का जो मान है, उससे में च्या-मात्र को इनकार नहीं करता।

धर्मसेतु—देवीजी ! प्रेम-भाव-पूर्ण शुद्ध बातों में क्रोध की कुछ स्वाभी यह कैसी श्रा पड़ी ? श्राप तो सदेव मानस-महत्ता का उदा-इरण दिखलायां करती थीं। जमा-भाव धारण कीजिए।

राजा—यदि मेरे कथनों में कोई श्रनौचिःय श्रा गया हो, तो मैं शत्मुख से चमा का प्रार्थी हूँ। यदि श्राज्ञा हो, तो यह विषय इसी स्थान पर रोक दिया जाय। मैंने तो केवल श्रापके श्राज्ञानुसार यह उठाया था। इसमें मेरा कोई निहित श्राशय नहीं।

· सरस्वतीदेवी — चमा कीजिएगा, राजप्रवर ! मुभे कुछ श्रनुचित कोध-सा श्रा गया । श्राप कृपया श्रपना विषय श्रागे बढाइए ।

राजा-यदि कोई बात श्रप्रिय लगी हो, तो श्रन्य विषय चलाया जाय।

धर्मसेतु—हाँ, देवीजी ! संकोच छोड़कर कथन कीजिएगा । कहिए, तो श्रभी चलुँ भी । सरस्वतीदेवी---नहीं, वही विषय चलाया जाय, मैं श्रनावश्यक तपस्वियों की निंदा समम्ह बैठी । श्रभी मेरे श्रनुभव बाल वय के कारण श्रधूरे हैं।

राजा—तंब बिनती करता हूँ। हम लोग सहस्रों श्रध्यापकों, उपदेशकों श्रादि द्वारा जनता की ज्ञान-वृद्धि कराया करते हैं। उधर श्राप केवल श्रपंने द्वारा वहीं काम करती हैं, जो मात्रा में बहुत न्यून रहता है। मेरा कथन यह नहीं है कि मेरा कार्य श्रापके कार्य से उत्तर है, वरन् बिनती मेरी यह है कि किसी भी संन्यासी की लोक-सेवा किसी साधारणतया श्रेष्ठ नरेश की ऐसी सेवा की बराबरी नहीं कर सकती। यह श्रात्मगौरव का कथन न होकर दशाश्रों-मात्र का विषय है।

सरस्वतीदेवी-यह तो ठीक ही दिखता है।

राजा—अब में अपने मुख्य विषय पर श्राता हूँ। श्रभी तक मैंने अनुभवी संन्यासियों की भूभुजों की सेवाश्रों से तुलना की थी, किंतु श्रब कहता हूँ कि श्रापको संसार का बिहरंग-मात्र श्रांशिक श्रनुभव न्यून मात्रा में है, श्रांतिक नितांत नहीं। ऐसा सांसारिक ज्ञान केवल वैवाहिक जीवन तथा मातृरूप में मिलता है। श्रापने बालिका-रूप का श्रनुभव तो पाया, किंतु गृह-लच्मी तथा माता के रूपों का नितांत नहीं। ऐसी दशा में संसार-यात्रा का श्रांतिक ज्ञान श्रापको नहीं है। तब पूर्ण ज्ञान रखनेवालों को उपदेश श्राप क्या दे सकती हैं, क्योंकि श्रापसे श्रधिक स्वयं सुननेवालों को बोध है। ऐसी दशा में उपदेशिका न होकर श्रांतिक श्रनुभव के श्रभाव में श्राप श्रेष्ठ उपदेश-गृहीता भी नहीं हो सकतीं, क्योंकि बुद्धि तेली उसकी होगी, जो संसार का श्रांतिरक तथा बहिरंग, दोनो रूपों में ज्ञान रखता हो। श्रतएव मेरी बिनती यही है कि श्रभी श्रापको समुचित श्रनुभव अपदेश न केवल श्रभूरे.

वरन् श्रमात्मक भी होंगे। यह भी व्यक्तिगत विषय न होकर दशाश्रीं-मात्र का कथन है।

सरस्वतीदंवी—क्या ऐसी बात है ? मैं तो बड़े चक्कर में पड़ी जाती हूँ। (धर्मसेतु से ) श्राप तो एक वृद्ध, विश्वामी, धर्मज्ञ तथा श्रेष्ठ भक्ष एवं जैन-मतावलंबी हैं। क्या देव के कथनों में श्रापको सार दिखाई देता है, श्रीर क्या इनमें श्रपने मत का निरादर नहीं है ? ऐसी ही बातों में तो श्रभी एक बार मुभे कोध-सा श्रा गया था, किंतु श्रब देखती हूँ, विषय विचारणीय है। श्राप ज्ञानी होकर श्रपनी अनुभवी सरमति दीजिए।

धर्मसेतु—में तो समस्ता हूँ, देवीजी ! कि देव के कथन सभी मतों से अंबद्ध हैं। श्रापने श्रपने मत की निंदा श्रथवा स्तृति न करके ऐसे निष्पत्त कथन किए हैं, जो सभी मतों पर एकरस लागू दिखाई देते हैं। इतना तो प्रश्यच्च है कि विना पूर्ण सांसारिक श्रनुभव के कोई व्यक्ति वक्ता होना तो दूर रहा, उन्कृष्ट श्रोता भी नहीं हो सकता। ऐसे प्रकट तथ्य भाषण में किसी मत-विशेष का श्रपमान क्या है ? यह तो व्यक्तिगत प्रश्न है, किसी धर्म-विशेष से संबद्ध नहीं।

स्रस्वतीद्वी—यदि ऐसा है, तो प्रत्येक साधारण मनुष्य के समाने मैं भी संसार की ऋणी हूँ, श्रीर वह ऋण मेरे उपदेशों से श्रदा नहीं हो रहा है, क्योंकि वे स्वयं श्रशुद्ध हैं। ऐसी दशा में भिचाटन द्वारा जो नया ऋण मैं ले रही हूँ, वह भी श्रनुचित प्रयास है।

राजा — यही कहने का तो मेरा प्रयोजन है कि द्यापको राजपद त्यागकर भिचाटन करने का कोई शुद्ध अधिकार नहीं । विना वैवाहिक तथा मातृधर्म-संबंधी श्रनुभव प्राप्त किए केवल श्रांशिक बहिरंग ज्ञान से श्रापको उपदेशिका होने का कर्तब्य न उठाना चाहिए था, क्योंकि विना योग्यता प्राप्त किए उपकार के स्थान पर उपदेशों द्वारा श्राप संभवतः संसार का श्रपकार करती श्राई हैं।

सरस्वतींद्वी—समभ तो ऐसा ही पड़ता है, क्यों न धर्मसेनुजी ! धर्मसेनु—बात तो नितांन प्रकट है; इसमें संदेह क्या हो सकता है ?

सरस्वतीद्वी-तब फिर मुक्ते करना क्या चाहिए ?

राजा - पूर्ण सांसारिक श्रनुभव-प्राप्यर्थ श्राप किसी से विवाह करके वैवाहिक जीवन श्रथच मातृपत्त के कर्तव्यों का समुचित ज्ञान संचित कीजिए। श्रनंतर स्वतंत्रता-पूर्वक गृह त्यागिनी होकर जनता को श्रुद्ध तथा लोक-प्राह्म उपदेश दीजिएगा।

सरस्वतीदेवी—किसी संन्यासिनी की ऐसा करने का अधिकार है कहाँ ?

राजा—पंन्यासिनी श्राप हैं कब ? इसी का कथन मैं पहले ही कर चुका हूँ।

सरस्वतीदेवी - क्यों धर्मसेतुजी ! त्रापकी क्या सम्मति है ?

धर्मसेतु — सम्मति की मुंभ तो श्रावश्यकता दिखाई नहीं देती। बात ऐसी प्रत्यत्त है कि कोई श्रंध भी सुनते ही समक्ष लेगा। श्रापको भ्रम क्या दिखाई देता है?

सरस्वतीदेवी—अम नो छुद्र भी नहीं; बात सचमुच प्रथार्थ ही है, किंतु प्राचीन जीवन से बड़ा प्रचंड श्रंतर पड़ता है। देखने में बात उन्नटी-सी जान पड़ती है।

राजा — संयार में एक ज्ञानी की सम्मिति के आगे एक ल**च** श्रज्ञानियों का मत त्याज्य हैं। ऐसे प्रत्यच विषय पर श्रागा-पीछा क्या करना ?

सरस्वतीदेवी—क्या सुभे श्रपने भ्राता की सम्मति न लेनी चाहिए? राजा—यही तो मेरा कथन है कि उस स्वार्थी, डोंगी, मूर्ष ने श्रापका जीवन संयानाय कर डाला। उसी के कारण श्रापमें दास-मानय की ऐसी प्रबलता हो गई है कि प्रध्यच से भी प्रयच विषयों में श्रापको श्रयने निर्णयों पर चलने का माहय नहीं रह गया है। स्वयं उसने गृह-याग किया था, तब किससे सम्मति ली थी? वह तो वैवाहिक जीवनादि का अनुभव करके स्त्री-मरण के पीछे गृहत्यागी हुआ, किंतु एक अनुभव-शून्य, शुद्धहृद्या, उच्चाशय-गर्भिता, निष्पाप वालिका को भी श्रयनी पूँछ में बाँघ लाया। उस नीच को क्या श्रिधकार था कि ऐसी शुद्धहृद्या भिगनी का जीवन सल्यानाम करता? में श्रापको उससे कुछ भी पूछने की सम्मति नहीं दे सकता; हाँ, रोकता च्या-भर को नहीं। श्राप स्वतंत्र हैं, चाहे जिसकी सम्मति लें। कोई द्वाव श्रथवा श्राकांचा यहाँ थोड़ ही है। श्रापक विश्रद्ध हित-साधन-मात्र का प्रशन हैं।

सरस्वतीदेवी—बात तो उचित ही है, क्यों न धर्मसेतुजी धर्मसेतु—नितांत यथार्थ है। मैं तो उने महास्वार्थी, निष्ठुर, कोधी, दंभी श्रीर मूर्व समस्ता हूँ।

सरस्वतीदेवी—तब फिर यह विषय चलाया किस प्रकार जायू?

राजा—यदि श्रापको वैवाहिक जीवन का श्रमुभव लेना श्रभीष्ट हो, तो चारों वर्णों में से जिसमें जाने की इच्छा हो, उसी का प्रबंध कर दिया जाय । सधन, निर्धन, राजन्यवर्ग, व्यापारी, राजसेवक राजमंत्री, श्रमहारिक, दाता, राजा श्रादि जिस पद को पसंद करें,, उसी के विषय में प्रयत्न कर दूँगा । यदि मेरी सेवा स्वीकार हो, तो स्वयं में भी सहायतार्थ प्रस्तुत हूँगा । किसी प्रकार से श्रापकी ज्ञान-गरिमा बदनी चाहिए । दो-चार वर्षों की तो बात है, फिर सुख से संन्यास प्रहण कर सकेंगी । जैसा निश्चय हो, श्राज्ञा कर दीजिए । संकोच की श्रावश्यकता नहीं। मैं शुद्ध तार्किक दृष्टि से देवीजी की सेवा-भाव से सहायता करने को प्रस्तुत हूँ। जिस श्रेणी के स्वामी से चित्त भरता हो, उसी का प्रबंध कर दूँगा। स्वार्थाद का कोई प्रश्न नहीं। यहाँ तो परोपकार-भाव से शुद्ध सेवा-धर्म के कर्तव्य सोचे जाना श्रभीष्ट है।

धर्मसेतु—धन्य हे देव की महत्ता को ! शुभ्र धर्म-पालन इसी का नाम हे। किसी भाँति मानसिक, वाचिक, कायिक रूप में स्वार्थपरता की दुर्गंधि श्राचरणों में न श्रानी चाहिए। सौजन्य श्रीर परोपकार का नया ही उच्च उदाहरण देव दिखला रहे हैं!

सरस्वतीदेवी — तब मैं समभती हूँ कि श्राप ही को चुन लूँ, क्योंकि ऐसा मात्त्विक-प्रकृति, परोपकारी व्यक्ति श्रोर कहाँ मिला जाता है ?

राजा—मुभे इसमें भी कोई आपित नहीं। आज ही से गांधवें विवाह द्वारा इसका प्रयोग होने लगेगा। ऐसी उच्च-हृदया देवी के आज्ञापालन में मुभे क्या विलंब हो सकता है?

सरस्वतीदेवी—तब फिर यही हो, क्यों न धर्मसेतुजी ? धर्मसेतु—श्रवश्य देवीजी ! बड़े ही उच्चादर्श की बात है।

श्रव धर्मसेतु तथा राजा, दोनो गाईस्थ्य जीवन की महत्ताश्रों के परमोच श्रादर्श सरस्वतीदेवी को सविलंब वार्ताश्रों तथा कथनों हारा समस्राते हैं। श्रनंतर राजा तीन प्रसाधिकाश्रों को बुलवाकर यों श्राज्ञा देता है—

राजा—दंखो, श्राज इसी समय से देवीजी तुम्हारी तृतीय रानी हो रही हैं। इनका श्रभी ऐसा सुंदर श्रंगार करो कि मुकुर में देखकर यह भी प्रसन्न हो जायँ। सर्वोत्कृष्ट वम्त्राभूषण भांडार से श्रभी निकलवा लो। शारीरिक ज्योति के श्रनुसार ही वस्त्रों के रंग हों, जिसमें श्राभा में श्राभा मिलकर दृष्टाश्रों के नेत्रों में चकाचौंध कर दे। श्राज तुम्हारी बुद्धिमानी श्रीर योग्यता की परस्व है। ऐसा बढ़िया श्रंगार हो कि मेरे सहित रानीजी भी प्रमन्न हो जायँ।

प्रमाधिकाएँ--जो श्राज्ञा देव !

सरस्वतिदेवी—िकंतु, देव! मैं तो रानी न होकर भिनुणी-मात्र हूँ।
राजा—िभनुणी तो मर गई, रानीजी! श्रव श्राप विशाल मालव-संघ की तृतीय रानी हैं। श्रपनी दोनो सपिलयों से भी बहुत प्रेम-पूर्ण व्यवहार पाइएगा, ऐसा मुफे निश्चय है, क्योंकि वे भी पर-मोज्ज्वल सात्त्विकी प्रकृति-युक्ता हैं। श्राप भी भिनुणी न होकर उन्हीं के समान राजकुमारी हैं। भिन्नाटन का कार्य एंक दुःस्वप्न श्रथवा नाटकीय दश्य-मात्र था, जो श्राया श्रोर चला गया। श्रव भिनुणी कहाँ ? श्रव तो रानीजी यहाँ विद्यमान हैं।

श्रनंतर तीनो प्रमाधिकाश्रों ने सरस्वतीदेवी का ऐसा श्रपूर्व श्रंगार किया कि जब वह भारी मुकुर के सम्मुख उपस्थित हुईं, तब श्रपना समुज्ज्वल रूप देखकर स्वयं भी श्राश्चर्यान्वित होकर मुस्कराने लगीं। श्रव श्राप राजप्रामाद में रानी की भाँति पूर्ण मान श्रीर प्रेम के साथ रहने लगीं।

## तामरा पारच्छद

## पुष्कर-त्रिश्वविद्यालय में विक्रम

इधर षड् वर्ष-पर्यंत विक्रम ने शस्त्रास्त्र-प्रयोग, समर-शास्त्र, श्रनेका-नेक विद्याश्रों, कलाश्रों श्रादि में प्रचुर परिश्रम द्वारा योग्यता संपादिब की। इस श्रारंभ में इन्होंने पाँचों मालव-प्रांतों तथा मातामह के राज्य श्रादि में सब कहीं घूम-फिरकर जहाँ-जहाँ से जो-जो विद्या प्राप्त हो सकी, उसे सीखने में श्रालस्य न किया, न राज्य की श्रोर से व्यय की कमी रही।

श्रनंतर मंत्रियों की सम्मति, तीनो माताश्रों के श्राशीर्वाद तथा पितृचरण से विचार-विनिमय के साथ श्राज्ञा प्राप्त करके श्राप पुष्कर-चेत्र के विश्वविद्यालय में पठनार्थ पथारे । वह स्थान मालव-राज्य के बाहर था, तथा यत्र-तत्र शत्रु-मंडली के उपस्थित होने से शरीर-रज्ञा पर मुख्यतया ध्यान देने की श्रावश्यकता थी । श्रतएव श्रापने श्रपने को मालव न कहकर सर्व-मम्मति से शिवि चित्रय कहना श्रारंभ किया, तथा मध्यमिका के एक शिवि-मित्र के हारा ही इन्हें व्ययादि मिलने का प्रबंध किया गया, मीधा उज्जयिनी से नहीं । विक्रम का सदैव से नियम-पा था कि व्ययशीलता न प्रहण करके साधारण पौरों का सा जीवन व्यतीत करना चाहते थे । फिर भी पुष्कर भेजने में राज्य ने समुचित मात्रा में धन-संपादन का प्रबंध कर दिया । वहाँ पहुँचकर श्राप विद्याध्यय करने लगे । विद्यालय में बहुनेरे पुण्य शिष्य भी रहा करते थे, ऐसा साधारण नियम प्राचीन भारतीय विद्यापीठों में प्रायः सर्वत्र था ।

उन्हें पठन-शुल्क नहीं देना पड़ता था, किंतु भोजन तथा पठन-शुल्कों के बदले वे लोग पाठ के नाथ विद्यालय के कुछ विशेष कार्य भी किया करते थे। विक्रम ने ऐसे पाँच प्रवीण मालव-छात्र चुन लिए, जो पाठ में चित्त खूब लगाते थे, शरीर से मबल थे, तथा शखाख-प्रयोग में भी समुचित दत्तता रखते थे। उनकी ग्रंतरंग स्वीकृति तथा प्रधानाध्यापक की गुष्त ग्राज्ञा प्राप्त करके ग्रापने उन पाँचों के साथ ग्रपने व्यय से एक-एक सेवक नियत कर दिया, तथा इतना-इतना धन उन्हें प्रतिमाम देना त्रारंभ किया, जिससे उन्हें न तो पुष्य शिष्य रहना पड़े, न ग्रन्य किभी व्यय में न्यूनता श्रावे। इसके ग्रातिरिक कुछ-कुछ धन प्रत्येक छात्र के पास यथारिव बयय के निमित्त भी बच रहता था। जो पुष्य शिष्य इस भाँति चुने गए थे, उनके श्राचरखों पर पूर्ण विचार करके ऐसे निर्वाचन हुए थे।

श्चनंतर उन्हीं के इच्छानुयार कुछ-कुछ धन उन्हें श्रौर दे दिया जाता था, जिसमें उनकी प्रसन्नता में कभी कियी प्रकार की न्यूनता न श्राए। वे भी ऐसे सज्जन थे कि श्रनुचित व्यय कभी करते ही न थे। वे सब स्वभावशः विक्रम से बहुत श्रनुरक्त रहते थे। उनकी सहायता ऐसे गुप्त रूप में की जाती थी कि कोई इतर पुरुष यह जान भी न पाता था कि क्या बात है? कंयल विक्रम, वे पाँचों छात्र तथा मुख्य ध्यापक यह भेद जानते थे। श्रपने पास श्राप केवल दो सेवक रखते तथा इतर व्यय भा बहुत न करके उन्हीं के समान ही रखते थे। चित्रकला का श्रभ्यास इन्होंने यहाँ भी स्थापित रक्खा।

मुख्याध्यापक से यह भी बिनती की थी कि चाँत्रिय होने के कारण श्राप विद्यालय के सारे निवासियों की रचा का श्रांशिक भार श्रपने ऊपर भी समभते थे। श्रतएव श्रद्ध रात्रि के पीछे प्रत्येक दिन तीन-तीन घड़ियों के खिये रचा के निमित्त यत्र-तत्र विचरण करना चाहते थे।

संस्था में कई कन्याएँ भी पढ़ती थीं। श्रतएव इन्होंने प्रार्थना की कि नित्य श्रथवा यदा-कदा कोई विश्वास-पात्र श्रध्यापक या श्रन्य व्यक्रि इनके साथ लगा दिया जाय. जिसमें श्रध्यापकवर्ग या किसी श्रन्य को ऐसा संदेह न हो सके कि इस लोक-सेवा की त्रोट में कोई अनुचित श्रभिलाषा तो नहीं निहित है। उन्होंने विक्रम के उचातिउच श्राचरण के कारण ऐसा नीच संदेह श्रमंभव माना, किंतु इनकं हठ करने पर समुचित प्रबंध कर श्रवश्य दिया, तथा इन्हें एक ऐसा गुप्त पदक भी दिया. जिससे प्रकट होता रहे कि इनकी ऐसी कार्यवाही संस्थावाले श्रधिकारियों की स्वीकृति के श्रनुसार है। श्रध्यापक ने इस कार्यवाही में स्वयं इनकी रत्ता को संदिग्ध समभा, किंतु इनके महानु साहस तथा शस्त्रास्त्र-प्रयोग की प्रवीणता से श्रपना संदेह उठा लिया। इस प्रकार इनके द्वारा संस्था-रचा का यह उपकारी कार्य जब दो-तीन मास-पर्यंत चलता रहा, तब इनके पुरुष शिष्य मित्रों में से एकाध को इसका पता लग गया, श्रीर उन पाँचों ने ऐसा जानकर इन्हें भारी उलाहना दिया कि उनके होते हुए विना उनकी सहायता लिए इन्होंने आत्मीय जीखिम का ऐसा कार्य श्रकंले पड़कर क्यों इतने दिन संपादित किया ?

विक्रम ने उन्हें बहुत समभाया कि वे छात्र थे, न कि रत्तक, किंतु उन्होंने न माना। इन्होंने भी अपनी आर्थिक कृपाओं के न्वरले जब उनसे कोई काम लेने से दृढ़ता-पूर्वक नाहीं की, तब उन्होंने मिन्नता के नाते साथ लिए जाने का पूरा हठ किया। ग्रंत में बहुत कथनोपकथन के पिछे यह निरचय हुन्ना कि प्रतिसप्ताह दो दिन तो यह एकाकी जाया करें, जिसमें ज्ञात्मनिर्भरता में कमी न श्राए, किंतु शेष पाँच दिनों के लिये एक-एक दिन एक-एक मिन्न भी साथ रहे। इस प्रकार यह निशीथ-मंबंधी परिभ्रमण बराबर चलता रहा, जिससे संस्था के वेतन-भोगी रच्नकों में भी चैतन्यता की वृद्धि हुई, तथा

रचा का यह कार्य विशेष उत्तमता-पूर्वक चलने लगा। विक्रम अपने इन पाँचों मित्रों से कभी कोई सहायता नहीं लेनी चाहते थे, किंत् इन छन्नों में मित्रता शनै:-शनै: परम प्रगाद हो गई, श्रीर ये सब शुद्ध हृदय से एक दूसरे के सहायक हो गए। विक्रम नथा उनके इन मित्रों का पठनवाला कार्य पूर्ण उत्तमना के साथ चलता रहा, श्रीर समर-शास्त्र, शस्त्रास्त्र-प्रयोगादि में विशेष ध्यान रखते हुए, इन सबों ने इतर विद्यात्रों तथा कलाश्रों में भी श्रव्ही योग्यता मंपा-दित कर ली । विक्रम की योग्यना, सज्जनना तथा परोपकार देखकर मारा अध्यापकवृंद इनसे बहुत अमन्न रहना था। यह चोप इनमें हर प्रकार से श्रद्वितीय था। विद्या तथा कजा-लाभ में पूर्ण चौप रखते हुए श्राप शरीर से न तो श्रनुचित परिश्रम लेते न बेजा समय नष्ट करते थे। समय का समुचित मुल्य श्राचरणों सं भी समभते हुए श्रापने स्वास्थ्य को श्रवनत कभी न होने दिया। भोजन, शयन, श्रध्ययन, व्यायाम, मित्र-संगादि, सभी कृत्य नियमित रहकर स्वास्थ्य श्रीर योग्यता, दोनो की श्राश्चर्य-जनक उन्नति कराते जाते थे। बहुतरे सहपाठी गुरुश्रों के पढ़ाने से छंथों श्रादि के भाव पूर्णतया न समभकर इनकी सहायता से समभते थे। परमांच आचरण, मिलन-सारी, महती उन्नति की इच्छा, विद्या-प्रेम, विनीत प्रकृति श्रादि से श्रध्यपुक इनसे बहुत प्रसन्न रहते थे। नव विचार-प्राहिका शक्ति भी इनमें बहुत थी।

पुष्कर-तेत्र का बृहदाकार सरोवर बहुत ही सुंदर लगता था। उसमें निकट के पर्वतीय शिखरों की हरीतिमा-गभित परखाईं पड़-पड़कर लोल लहरों के साथ श्रपूर्व शोभा बढ़ाती थी। उसके तटों पर यत्र-तन्न बाँसों की भीतियाँ-सी बनाई गैई थीं, जिनमें श्रेंधेरी संध्यात्रों को दीपों का कभी-कभी ऐसा सुंदर प्रयोग होता था कि प्रकाश-पुंज की भित्ति-सी बन जाया करती थीं, जो बाहर तो परम सुहावनी

लगती ही थी, वरन् उस दीर्घिका के जल में प्रतिच्छाया पड़-पड़के चनुगिण् न शोभा बढ़ाती थी। यदा-कदा छोटी-छोटी नौकास्रों में ताल के भीतर कुछ दूर पर श्रग्निस्कंध ( श्रातशवाज़ी ) छुड़ाई जाती थीं । बहुतेरे वृत्त सरोवर के निकट ऐसे लगे थे, जिनकी बृहदाकार उच्च शाखाएँ पानी पर भी फेली रहती थीं। उनमें मचान बता-बनाहर, भंड-के-भुंड लोग बैठहर सरीवर की शोभा, श्रीनकांड की दीष्ति तथा तटस्थ प्रकाश-पूर्ण भित्तों की प्रभा का निरीचण करते थे, अथच शुद्ध, नीरोग वायु-सेवन से शारीरिक उन्नित भी पाते थे। स्नानार्थ तटों पर यत्र-तत्र जल के नीचे पक्के समथल स्थान बनाए गए थे, जिनके किनारे तार खिंचे रहते थे, जिलसे अनव-धानता-पूर्वक कोई उनके बाहर गहरे में न गिर जाय । उन स्थानीं पर कहीं-कहीं ऊँचे पहाड़ों श्रादि की महायता से पुष्कल जल-प्रपात के भी प्रबंध किए गए थे, जिससे वहाँ स्नानार्थ जो स्थान बने थे. उनमें से कुछ में जल-धार भी बहा करती थी, तथा स्नानार्थियों को तरना सीखते में ऋच्छी सुविधा रहती थी। स्नानार्थियों की पंच्या वहाँ सदेव भारी रहती थी। उस दीर्धिका के कारण भी विद्यापीठ बडा ही लोक-प्रिय बना रहता था। उपका फैलाव कई कांसों तक था। ताल में छोटी-बड़ी नौकाएँ पड़ी रहती थीं, जिन पर चढकर विद्यार्थिगण नेवारा खेलते थे। चार-चार, छ छ विद्यार्थी एई-एक नौका पर बैठ-बैठकर खेते हुए दूर-दूर निकल जाने थे। यदा-कदा नीकाओं की दौड़ भी होती थी। तिथि पर्वों के श्रवसरों पर दो-हो. चार-चार बड़ी नौकाएँ जोड़-जोड़कर उनमें नृत्य-गानादि के प्रबंध जल के भीतर तट से दा-चार श्रद्ध कोशों की दूरी पर होते भी थे. जिन्हें श्रध्यापक तथा विद्यार्थी प्रसन्तता-पूर्वक देखते थे। कभी श्रवध्यायों के दिनों में लोग गृहों के समान भारी छतदार नीकाश्रों में श्रावश्यक सामग्री रख-रखकर, दो-दो, चार-चार दिनों के लिये सरोवर के मध्य

में रहकर उत्तम वायु तथा मित्रों के मुख्यद मंग का लाभ उठाने थे। रिक्ता नौकाएँ भी उचित स्थानों पर मल्लाहों-पिट्टत प्रस्तुत रहा करती थीं, जिसमें कोई नौका अथवा स्नानार्थी आदि हुबने न पाए। विषमशील महोदय जब नौकारोही होकर भरोवर की सैर को जाने थे, तब कभी-कभी एक ब्रांर से बराबर यही नाव खेने हुए चले जाकर भी न थकते थे, तथा दूपरी श्रोर मारे अन्य चार-पाँच पाथी बारी-बारी से खेते थे। तरने बाले ग्यारह-ग्यारह आदि माथियां के दो-दो गोल बना-चनाकर मरोवर में तैरते हुए भाँति-भाँति के खेल खेलते थे। गेंदों के महारे भी ताल में विविध खेल होते थे। विषमशील के साथ होने से किसी के इबने आदि का भय श्रोर भी तिगिहित हो जाता था, क्योंकि आप ऐसे कष्ट पडने पर तुरंत सफल महायता दे देते थे। विद्यापीठ में समय-समय पर भाँति-भाँति के श्रीर भी खेल हुआ करते थे। प्रयोजन यह कि वहाँ का विद्यार्थी-जीवन बड़ा ही सुख्यद तथा लाभ कर था।

उसी संस्था में सौम्या नाम्नी एक परम रूप गशि गुर्जर-कन्या अध्ययन करती थी। उसका आता भी वहीं पढता था। वीरवर-नामक एक कुर्नेद चित्रय छात्र की सौम्या से न्यूनाधिक प्रीति थी, जो पूर्णत्या पित्रत्र थी। इसका सौंदर्य विक्रम को भी बहुत भाया, श्रौर इनके चित्त में धीरे-धीरे ऐसा भाव उठने लगा कि यदि यह भी स्वीकार करे, तो अपने विचाह का प्रस्ताव किया जा सकता है। यह मुंदरी भी यदा-कदा इनसे वार्तालाप करती थी, यहाँ तक कि धीरे-धीरे इन दोनों में भी पित्रत्र प्रीति-भाव कुछ-कुछ स्थापित होने लगा, किंतु इसका रूप ऐसा छज्ञ-होन रहा कि इनके पाँचों मित्रों तक को इस विषय पर अख्न-मात्र संदेह न हुआ। वीरवर उससे प्रायः मिला करता था, अथच मन में विवाह की भी आकांजा रखता था, स्थापि वचनों से ऐसा कभो प्रकट न हुआ था। सौम्या-पंबंधी विशेष

संघट के कारण इनका वीरवर से भी साथ होने लगा। इसमें श्रभी तक ईष्यां का भाव नहीं श्राया था, क्योंकि दोनो के श्रांतरिक विचार अन्यंत गुप्त थे, तथा सौम्या से जो बात होती थी, वह केवल विद्या-वंबिनी रहती थी। यही दशा वीरवर तथा विक्रम. दोनों के संबंध में थी। विक्रम सौम्या से भेंट करने कभी नहीं जाते थे, किंतु जब-जब ग्रनायाम भेंट होती थी, तब-तब न्यूनाधिक वार्तालाप भी हो जाता था। वीरवर का उससे मिलने का प्रयत कुछ विशेष रहता था। उस कन्या के रूप, गुण, पांडित्य श्रादि से प्रसन्न होकर विक्रम का भी चित्त न्यूनाधिकरीत्या दिनोंदिन उस पर विशेष श्रनुरक्त होता गया। तो भी संयत भाव को परमपूर्णता के साथ निभाते हुए श्रापने श्रगु-मात्र शीव्रता न की, वरनू साधारण छुत्रों की भाँति परमोच भाव-गर्भित सात्त्विक मित्रता का ही साधारण छात्रों का-सा व्यवहार उसके साथ रक्या। फिर भी स्त्रियाँ गुह्यातिगृह्य श्रांतरिक प्रेम-भाव भी ताड़ लेने में परम पट होती हैं, जिससे उसने इनका मनोभाव जान लिया, तथा इनके परमोच गुणों से मोहित होकर अपना भी रुकान इनकी त्रीर संयत रूप में दिखलाया। धीरे-धीरे उसका खिचाव विक्रम की त्रोर विना इनके किसी प्रयत्न के बढ़ने लगा, जिससे वीरवर को कुछ निराशा भान होने लगी। एक/दिन उन्होंने उसके निवास स्थान पर ऐसे समय जाना निश्चय किया, जब उसका भाई विद्याध्ययन के कारण गुरु की सेवा में था। इनके पहुँ-चने पर इस प्रकार वार्तालाप होने लगा-

सौम्या---कहिए वीरवरजी ! कैसे कृपा की ? श्राज श्रापका वदन कुछ उतरा हुश्रा-सा दिखाई देता है ; क्या बात है ?

वीरवर— देवीजी ! श्राज मैं एक प्रार्थना लेकर श्रापकी उदार सेवा में उपस्थित हुन्ना हूँ। श्राशा है, निराश न किया जाऊँगा। सौम्या—यह तो बड़ा ही श्रपूर्व कथन है। ऐसी कौन-सी बात श्रान पड़ी, जिसके कारण श्रापको मुक्त साधारण व्यक्ति के प्रति दैन्य-प्रकाशन की ग्रावश्यकता प्रतीत हो रही है। कहिए, क्या श्राज्ञा है ? मैं तो ग्राश्चर्यान्वित हो रही हूँ !

वीरवर—एक प्रकार से तो आपका कथन यथार्थ है, क्योंकि मैंने अब तक कभी कोई आकांचा प्रकट नहीं की थी, किंतु समभ ऐसा पड़ता था कि आकृति आदि के द्वारा आप उसे जान चुकी होंगी। इदय से हृदय वचन-बद्ध होने के निकट जा रहे थे।

सौम्या—दुःख है कि मैंने कुछ भी न जाना। इतना मान सकती हूँ कि इसमें मेरी कोई मूर्खता होगी, किंतु है यही बात। मूक हत्तल-संबंधी भावों का कथन जो श्राप करते हैं, वे मेरी बुद्धि में न श्राए।

वीरवर—तब में क्या कहूँ ? प्रायः साल-दो साल से मेरा आपका संग यदा-कदा होता रहा है। मेरे यहाँ पठन का यही आपितम वर्ष है। आप दोनो भाई-बहनों की भी यही दशा है। सोचा था, आगामी अवभृथ-स्नान के आगे-पीछे प्रार्थना कर दूँगा कि यदि उचित समिभए, तो मुभे पाणिप्रहण से कृतार्थ कर दीजिए। कई कारणों से मुभे आज ही यह अभिलाषा आपको स्चित करना उचित समभ पड़ा।

मौम्या—मेंने तो श्रब तक श्रापकी श्रपने से मित्रता निष्काम, भाई-बहन की-सी, समभी थी। इतना श्रवश्य कभी-कभी भासित हो गया था कि हम दोनो पर श्रापकी कृपा कुछ विशेष रहती है, किंतु मूर्खता-वश मेरा चित्त इसके श्रागे न गया था। शायद श्रापको ज्ञात हो कि हम लोग गुर्जर-दंश के साधारण मंडलाधिप हैं; हमारे माता-पिता नहीं हैं, तथा श्राभभावक-रूप में मेरे केवल यही श्राता हैं, जिन्होंने विवाह का विषय पूर्णत्या मेरे ही श्राधीन कर रक्खा है।

वीरवर-यह सब मैं जानता हूँ, वरन् इसी कारण यह विषय

एकांत में केवल श्रापसे निवेदित हुन्ना है। यह मेरा दुर्भाग्य है कि श्रापकी विचार-धारा श्रव तक मेरी श्रोर इस प्रश्न पर प्रवाहित न हुई। ऐसी दशा में यह भी संभव है कि श्रभी श्राप मुभे उत्तर देने को प्रस्तुत न हों, श्रीर विचार के लिये समय माँगें।

सौम्या---था यह भी संभव, किंतु में इसी समय भी वाल कर सक्ँगी।

वीरवर—बड़ी कृपा होगी। तब श्राज्ञा हो कि क्या मुक्तसं श्राप कुछ जानना चाहेंगी? में मित्र-वंशी कुनिंद चत्रिय हूँ, तथा उसी श्रांत में मेरा एक मंडल है, जिसकी वार्षिक श्राय दश सहस्र पण के लगभग होगी। में ही उसका एक-मात्र स्वामी हूँ। पूज्य पितृ-चरण का वियोग हो चुका है, किंतु पूजनीया माताजी प्रस्तृत हैं। मेरे कोई भाई-वहन नहीं है।

सौम्या — बड़ी कृपा हुई, जो श्रापने विना पूछे इतना ज्ञातब्य वर्णन कर दिया। मेरे श्राता का मंडल भी ऐसा ही है। श्रतएव धन-संबंधी बात हम लोगों की विचारणीय न रही। श्रव पूछना यहीं हैं कि ऐसा कौन-सा कारण उपस्थित हो गया, जिससे श्रापको सोचे हुए समय से पूर्व यह प्रश्न उठाना श्रावश्यक समक पड़ा?

वीरवर—यह प्रश्न ऐसा है, जिस पर कुछ कथन करना मेरे लिये श्रयोग्य-सा है, तथा इसमें मेरी मूर्जता भी निकल सकती हैं, फिर भी यदि श्राप जानना चाहें, तो कह ही दूँगा।

मीम्या-वर्ड़ा कृपा होगी।

वीरवर—जब से विषमशील-नामक विद्यार्थी का श्रापसं परिचय हुश्रा है, उसके कुछ पीछे से मैं श्रापका ध्यान श्रपनी श्रोर कुछ कम तथा उसकी श्रोर विशेष पाता हूँ। पहले तो मैं समस्ता था कि जितना शुद्ध प्रेम मैं श्रापसं रखता था, उतना ही श्रापका भी था, किंतु श्रब इसमें कुछ विच्छेद-मा दिखाई दंता है। सीम्या—जब श्रापन श्रपनी पूरी बातें पूर्ण स्वच्छता के साथ कह दी हैं, तब मुभे भी कुछ छिपाना न चाहिए। श्रापकी श्रवस्था श्रव श्रायः बाईस वर्ष की होगी, तथा मेरी पोड़शवर्षाया है। उधर विषमशील श्रभी इक्कीस वर्ष के ही होंगे। उन्होंने कभी मुभस कोई प्रार्थना किसी प्रकार से ब्यंग्य द्वारा भी न की, न एक वार भी मेरे निवास-स्थान को ही श्रपने शुभागमन से पुनीत किया। श्रतएव में नहीं कह सकती कि उनका मेरी श्रोर इस प्रकार का ध्यान है भी या नहीं। श्रापने तो श्रपने शुभागमन से प्रायः मुभे सकारित किया, किंतु वह जब कभी श्रनायास मिल गए, तभी साधारण श्रालाप-संलाप हुश्रा, जिसे भद्रख-युक्र कह सकते हैं, न कि प्रेम-गभित। ऐसी दशा में में नहीं कह सकती कि इस दृष्टि से उन पर मुभे विचार तक करने का श्रिषकार है या नहीं?

वीरवर—भारतीय सभ्यता के श्रनुसार वैवाहिक प्रम्ताव प्रायः भार्या की श्रोर से उठाया जाता है। यह तो यवनों में चाल है कि स्त्री ऐसा प्रस्ताव कर ही नहीं सकती। ऐसी दशा में उनके ऐसा सोचन की श्रावरयकता ऐसे भाव परिपक्त के लिये नहीं है। प्रश्न केवल इतना है कि क्या मेंने श्रपनी श्रमिलापा के संबंध में जो उन्हें कंटक-रूप प्रमक्षा, वह विचार कुछ सार-युक्त था, श्रथवा नितांत सूर्लता पर श्राधारित ? यह विषय ऐसा है, जिसमें श्रपनी श्रज्ञता प्रमाणित होने पर में श्रस्यंत हिंगत हैंगा।

सौम्या — ( हँसकर ) मुभे भय है कि आपके विशाल अनुभव को केवल मूर्वता पर आधारित कहना मेरी शक्ति के बाहर है ! विषमशील में इतने विशाल गुण्गण का सम्मिश्रण दिखता है कि कोई भी युवती उस पति-रूप से पाकर हर्षोल्लास-युक्त श्रवश्य होगी, किंतु इस बात से आपकी अभिलाषा खंडित होने का मैं कोई कारण नहीं देखती । मैं अपने को उस महात्मा के योग्य नहीं पाती, न अपना भाग्य ही ऐसा दृढ़ समभती हूँ कि इतना गुणी पुरुष मेरी श्रोर इस भाव से देखने का भी कष्ट उठावे। श्रतएव उस पुरुष-रत का श्रस्तित्व श्रापकी मुभसे संबंध रखनेवाली श्रभिलाषा का बाधक क्यों होने लगा ? रही श्रापकी प्रार्थना, उसके विषय में मैं श्रभी कोई निश्चित उत्तर नहीं दे सकती; भाई से मंत्र करके श्रागेपीछे दूँगी। यदि इस उत्तर से श्राप श्रपना श्रपमान न समभें, तो मैं श्रपने को भाग्यशालिनी मानूंगी, क्योंकि संभव है, यदि श्राता मेरे द्वारा श्रापका निराश किया जाना सुनें, तो शायद मेरी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा न करें।

वीरवर—श्रापका उत्तर हर श्रोर से गोल है। उसमें मेरे बिये श्राशा श्रोर निराशा, दोनो का श्राश्चर्यकारक सम्मिश्रण है। श्रापका विषमशील-संबंधी श्राशय तो प्रकट है, किंतु मेरे विषय में न तो स्वीकृति है, न श्रस्वीकृति। श्राशा-जनक केवल इतनी बात है कि श्राप मुफे बुरा नहीं समफतीं, किंतु संभवनः भवदीय श्राता के मुफसे संबंध रखनेवाले विचार श्रापक विचारों से उच्चतर हैं।

सौम्या—तथ्य इतना है कि मैंने श्रापके विषय में कोई मत श्रब तक स्थापित नहीं किया है, तथापि श्राशा है, आता से मंत्र करके श्रागे-पीछे निश्चय कर सक्ँगी।

वीरवर--- श्रापने तो पहले कहा था कि इस विषय पर बार्त करने को तैयार हूँ ?

सौम्या—बातों-ही-बातों में मुक्तसे इतनी भूल हो गई थी। वीरवर—पमक ऐसा प्रता है कि विषमशील का श्राशय प्राप्त करने के पीछे श्राप मुक्ते निश्चित उत्तर देना चाहती हैं।

सौम्या—यद्यपि भारतीय नियमानुसार कन्या की श्रोर से ऐसा प्रस्ताव सुगमता-पूर्वक होने में कोई श्रनौचित्य नहीं, तथापि स्वजनों से इस विषय में स्वतंत्रता पाकर मैं किसी से श्राशय प्रकट करना अपने लिये अपमान सममती हूँ। चाहे विषमशाल देवता ही क्यों न हो, श्रीर मेरी सम्मति में है भी, तथापि में उससे प्रेम की भिचा कभी न मॉगूगी। केवल कुछ समय तक अभी देखना चाहती हूँ कि भाग्य क्या सामने रखता है?

वीरवर—इतने स्वाभिमान पर में तो आपको बधाई दूँगा ! किंतु इतना सांचे विना नहीं रहा जाता कि उसमें कौन-से ऐसे गुए आपने मुक्से विशेष देखे, जिन पर मेरा भाग्य निर्णीत होने को रोका जा रहा है, तथा उसके सम्मुख मेरी योग्यता नगएय समभी जानी है। पढ़ने में वह मुक्से एक वर्ष पीछे हैं। धन के प्रश्न पर बहुन साधारण पुरुष समभ पड़ता है। फिर वह कौन-सी बात है, जिस पर देवता समभा जाता है?

माम्या-विद्याध्ययन में वह कभी असफल तो हुआ नहीं। आपके एक वर्ष पीछे मंस्था में आया ही है। मेरी अवस्था देखते हुए एक वर्ष इधर-उधर होना नगएय है। उसकी निर्धनता का निष्कर्ष आप किस आधार पर निकालते हैं, यह मुक्ते अज्ञात है।

वीग्वर—यह तो मेरी सामग्रियों का उसकी से संतुलन करने पर प्रथम प्रकट हो जायगा। वस्त्रालंकार कुछ त्रच्छे नहीं रखता। केवल हो सेवक हैं। यदि सधन होता, तो सामग्री श्रवश्यमेव भन्य होती।

मौम्या — बहुतेरे लोग विशेष व्ययशील नहीं होते। मामग्री-मात्र से कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकल सकता। यदि मंडलाधिप न भी हो, तो गुणों से संसार-यात्रा में उन्नति कर सकेगा। भद्रत्व तथा शौर्यकी प्रश्यच मृति है।

वीरवर — संभवतः मेरा कोई श्रभद्र कार्य श्रापके देखने में न श्राया होगा; रहा शौर्य, उसमें श्रपने सम्मुख उसे मैं कोई माल नहीं समभता। सौम्या-इसका उत्तर तो संग्राम-स्थल दे सकेगा।

वीरवर -- श्रच्छा, इसी पर रही । किसी अवसर पर श्रध्यापकों की स्राज्ञा से उपके साथ कृत्रिम कृपाण-युद्ध स्नापको दिखलाऊँगा ।

सौम्या—यदि विजय पा जाइएगा, तो में भी श्रपना विचार परिवर्तित कर सकती हूँ, किंतु श्रभी यही समक पड़ता है कि यदि कुशल चाहिएगा, तो उस कृत्रिमता में कहीं वास्तविकता न ले श्राइएगा। मैं श्रापका श्रपमान नहीं करती, केवल मित्रता के नाते लेम-संबंधी मंत्र देती हैं।

वीरवर — हे तो यह विचार श्रपमान-जनक, किंतु भाव श्रापका शुद्ध होने से मैं बुरा नहीं मानता।

सौम्या—बड़ी कृषा हुई। यह भी कहूँगी कि उनसे हारने पर मैं श्रापको तुच्छ श्रभद्द, श्रथवा त्याज्य भी न कह सकूँगी, क्योंकि शौर्य के विषय में उसे लाखों में एक सममती हूँ, श्रीर श्रपने को उसके योग्य नहीं देखती।

र्वारवर--धन्यवाद! श्रव यदि श्राज्ञा हो, तो धापका श्रधिक समय न लेकर पठन-कार्थ में लग्।

सौम्या--जैसी इच्छा। मेरे कथनों में कोई दुर्भाव न समिकएगा। सदैव की भाँति कृपा बनाए रिवएगा।

वीरवर -- बड़ा श्रनुग्रह हुन्ना।

इस प्रकार संलाप करके वीरवर न्यूनाधिक निरुत्साह के साथ श्रपने न्यान चले गए। संस्था में पठन-पाठन का कार्य पूर्व-क्रमा- नुसार चलता रहा। श्रपने रान्नीय पिरुश्रमण में विक्रम ने एक बार चार लोगों को संस्था से बाहर जाते हुए देखा। उनमें से एक की पीठ पर एक गहर भी था। विक्रम के साथ इनका एक मित्र भी था। इन लोगों ने उन बाहर जानेवालों को प्रचारा, तो वे पलटकर युद्धोन्मुख हुए। विदित हुन्ना कि वे चारों शक थे, श्रीर किसी को

बाँधे हुए लिए जाते थे। वह व्यक्ति श्रचेत था। चारों शकों ने इत्यार्णे निकालीं, तथा इन दोनों ने भी ऐसा ही किया। शक-सरदार बोला।

सरदार-- तुम हम लोगों से एक-एक करके युद्ध करेगो, या चारों से साथ-ही-साथ ?

विकम—लुटेरों में ऐसा धर्मपालन मैंने ऋब तक देखा नहीं। रण-नीति तो द्वंद्व-युद्ध की ऋाज्ञा देती है, किंतु ऐसा करने से ऋाप लोगों की मृत्यु निश्चित हो जायगी। ऋतएव चारों मिलकर साथ-ही-साथ लड़ों।

सरदार--- तुम्हारा ग़रूर बहुत बढ़ा हुन्ना है। फिर भी गुम्ले से काम न लेकर हम लोग एक एक करके ही लड़ेंगे।

विक्रम-तब फिर निकल ग्राइए।

श्रनंतर एक शक दस्यु विक्रम से कृपाण-युद्ध करके मारा जाता है, तथा दूसरा इनके साथी के हाथ से मरता है। इस पर स्वयं परदार विक्रम से कुछ देर तक प्रचंड युद्ध करके धराशायी होता है, धौर चौथा दस्यु भागकर निकल जाता है। विक्रम मित्र द्वारा गट्टर खोलवाकर श्रोर उसमें श्रचेत सोम्या को पाकर श्राश्चर्य-चिकत होते हैं। ये दोनो तुरंत उसे उठाकर संस्था के चिकित्सालय ने जाते हैं, जहाँ राश्चि के लिये नियुक्त चिकित्सक उपचार द्वारा उसे मंज्ञा-युक्त करते हैं। उसी समय एक चिकित्सक तथा सेवक को माथ लेकर विक्रम सोम्या के निवास-स्थान को जाते हैं, जहाँ उसका भ्राता भी श्रचेत पाया जाकर उपचार द्वारा संज्ञा-युक्त किया जाता है। दोनो भ्राता श्रीर भगिनी विक्रम तथा उनक साथी को भूरि-भूरि धन्यवाद देते हैं, तथा प्रात:काल समाचार पाकर श्रध्यापक्रवर्ग भी इन दोनो की बहुत बड़ाई करता तथा प्रशंसा-पत्र देता है।

कुछ ही दिनों के पीछे संस्था में एक ऐसा पर्व पड़ा, जब छात्रों को

श्रपनी-श्रपनी शस्त्रास्त्र-कला-प्रदर्शन ग्रथच कृत्रिम युद्ध के ग्रवसर प्राप्त हुए। विक्रम ने साधारण प्रयत्न से ही सबसे बढ़कर योग्यता दिख-लाई, श्रथच कई कृत्रिम कृपाण-युद्ध भी हुए, जिनमें वीरवर ने इनका सामना किया। वह भी इस विद्या में परम पद था। दंर तक यद्ध होता रहा, जिसमें कृत्रिमता के स्थान पर बहुत कुछ श्रमर्ष वीरवर की श्रोर से श्रा गया । श्रनंतर विक्रम का एक वार ऐसा पड़ा कि विपत्ती का खड़ मूठ के पास सं कटकर पृथ्वी पर जा पड़ा, श्रौर वह निरम्त्र हो गया। विक्रम ने भी अपना खड्ग फेककर मल्ल-युद्ध द्वारा उस पृथ्वी पर दे मारा । इप प्रकार पूर्ण पराजय पाकर वीरवर न कंवल निर्णायकों द्वारा पराजित माना गया, वरन श्रपने चित्त से भी हारकर विक्रम को धन्यवाद देने लगा । अनंतर सौम्या के भाता ने एक दिन इनकी सेवा में उपस्थित हो श्रपनी भगिनी का भविष्य पूर्णतया इन्हीं के विचार पर अवलंबित कर दिया। प्रयोजन यह था कि अपनी श्रोर से विवाह का प्रस्ताव विना किए ही उन्होंने एक प्रकार से भगिनी का हाथ इन्हें समर्पित किया, तथा धन्यवाद देते हुए यह भी कहा कि शास्त्रानुसार ऐसा त्रमोध उपकारक वितृतुल्य पुज्य हो जाता है।

विक्रम-- प्रियवर ! श्रापने थोड़े ही उपकार को बहुत बड़ा मानने की उदारता दिखलाई है। इतना तो चित्रय-धर्म ही है कि प्रत्येक स्यक्ति की रचा श्रावश्यक है। इधर श्राप दोनो मित्रों में से भी हैं।

सौम्या का भ्राता—यह भी श्रापकी भारी उदारता है कि इतना बृहत् उपकार करके उसे लघु मानते हैं।

विक्रम—सौम्याजी के विवाह-विषयक जो कथन आपने किए, उनके विषय में मुक्ते यही कथनीय है कि रूप, शील, गुण, विद्वत्ता, भद्भव आदि देखकर मैं स्वयं अपने लिये प्रार्थना करने के विचार में था, किंतु शास्त्रानुसार तथा भवदीय सम्मति से भी श्रब एक प्रकार से मेरा पितृभाव जुड़ता है, जिससे ऐसे भावों में पाप का समावेश हो जाता है।

सौम्या का भ्राता—पूज्यवर ! यह शंका पूर्णतया निर्मू ज समिमए। ऐसा उपकारी पितृतुल्य पूज्य-मात्र होता है, संबंध में पिता नहीं हो जाता

विक्रम-पियवर ! त्रापके भी कहने में बहुत कुछ सार है। फिर भी मैं विशेष विचार करके तथा उनका भी श्राशय लेकर दो-चार दिनों में श्रापसे बिनती करूँगा।

सौम्या का भ्राता—जैसी श्राजा। श्राशा है, श्रापका उपयुक्त स्पष्ट भाव जानकर भी हम लोगों को निराश न होना होगा।

विक्रम—कृपया श्रभी इस विषय को निर्मात न समिभएगा। यदि पहले से श्राप श्राज्ञा किए होते, तो साफल्य विशेष सुगम होता। श्रव तो उपकार का फल-सा हुश्रा जाता है, इतना ही अम चित्त को घेरे हुए है।

सौम्या का भ्राता--भें श्रापको निश्चय दिलाता हूँ कि यह बात नहीं है, क्योंकि मेरा ऐसा विचार कुछ पूर्व से ही था।

विक्रम-श्रच्छा, पीछे से बिनती करूँगा

इस प्रकार वार्तालाप करके सौम्या के भ्राता महाशय श्रपने स्थान को पधारे, तथा एक-दो दिनों में एकांत पाकर कुनिंद वीरवरजी विक्रम की सेवा में उपस्थित हुए।

विक्रम-श्राइए, वीरवरजी ! विराजिए; कहिए, क्या श्राज्ञा है ?

वीरवर—विषमशीलजी ! मुभे बड़ा दु:ख है कि उस दिन के कृत्रिम कृपाण-युद्ध में मेरी भ्रोर से कुछ श्रमर्ष का भी प्रयोग हो गया था, किंतु भारी श्रोदार्य से श्रापने किंचिनमात्र बुरा न माना । श्रापके शौर्य की मैं शतमुख से प्रशंसा करूँगा । श्रापका सत्रियत्व एवं पौरुष परम पूज्य है ।

विक्रम—इसमें मेरी कोई महत्ता न थी। कृपाण के प्रयोग में हैं
त्राप भी दत्त, हाँ, मुक्तमें केवल पश्चवल विशेष था। त्रापका
शारीरिक गठन मेरे सामने कुछ दुर्बल भी है। ऐसी दशा में देर
तक प्रायः बराबर युद्ध चलाने में त्राप ही की विशेष प्रशंसा है।
यदि श्रापके खड्ग का लोहा बुरा न होता, तो क्या निश्चय है
कि विजय किसकी होती?

वीरवर—इतनी निश्चित जीत पाकर ऐसे मीठे वचन श्रापकी महिमा को श्रीर भी प्रवर्द्धित करते हैं।

विक्रम—श्रच्छा, जो हुआ, सो हो ही चुका। इतना मैं भी कहूँगा कि न-जाने कितने कृषाण-युद्ध कर चुका हूँ, किंतु आपका सा योदा मैंने उसी दिन पाया। मैं भवदीय कौशल की मुक्त कंठ से प्रशंसा करूँगा।

वीरवर--बड़ी ही कृपा हुई।

विक्रम—ग्रब यह भी त्राज्ञा हो जाय कि त्राज यह सदन कैसे एकाएक भवदीय शुभागमन से पवित्र हुत्रा ?

वीरवर—ग्राज में प्रार्थी के रूप में ग्रापक सम्मुख उपस्थित हुग्रा हूँ।

विक्रम—समभ पड़ता है, याम्याजी के विषय में आपकी लाजया कुछ बजवती है।

वीरवर—यही बात है, मित्रवर ! उसने मेरी प्रार्थना का निर्णय एक प्रकार से उस दिन के द्वंद्व-युद्ध पर अवलंबित किया था। इसी से मैं विशेषतया विजय का उत्सुक था, किंतु वह आशा तो असफल हो गई । अब जाकर किस मुख से उससे प्रार्थना करूँ ?

विक्रम—ग्रापने बड़ी ही ग्रमुकंपा तथा सौजन्य का ब्यवहार किया, जो इस प्रकार स्वच्छ भाव से ग्रपने शुद्ध तथा स्वाभाविक विचार मेरे सामने निष्कपट भाव से रख दिए। मैं उन्हें चाहता अवश्य हूँ, श्रीर उनके आता ने विवाह का निर्णय मेरी ही सम्मति पर श्राधारित कर दिया है। मैं श्राज ही श्रापके पन्न में सम्मति दे दूँगा। उन्हें विचार करने को समुचित समय मिल जाय, इसिलये श्राप ही के द्वारा श्रभी उनके आता के पास पत्र भेजे देता हूँ। श्राप उनके पास भेज दीजिए, तथा मेरे हस्ताचर से उसकी एक प्रतिलिपि सौम्यादेवी की सेवा में भी प्रेषित कर दीजिए।

वीरवर---श्राप मनुष्य नहीं, देवता हैं। सौम्यादेवी का भी यही कहना था। मैंने उस काल उनकी सम्मति न मानी थी, किंतु श्रव दूने हठ के साथ समर्थन करता हूँ।

विक्रम—इसमें कोई बात नहीं है, मित्रवर ! त्रापका उनके प्रति
प्रेम मेरेवाले से बहुत प्राचीन है। वास्तविक बात यह है कि मेरा
विचार-ही-विचार था, जो परिपक होकर प्रेम की मात्रा-पर्यंत श्रभी
पहुँचा ही न था।

वीरवर—धन्य है त्रापके श्रीदार्य एवं स्वार्थ-त्याग को। एक बिनती में भी किए देता हूँ कि श्राज से हम दोनो श्रापके पूर्ण सेवक हुए। में भविष्य में त्रपने लिये कोई इच्छा ही न करूँगा, वरन भूत की भाँति सदैव सेवा-रूप में श्रापके हित में प्रस्तुत रहूँगा, श्रीर जो कुछ भी मेरा है या होगा, वह श्राप ही का रहेगा। में श्राज से श्रापका बैताल हो चुका। भोजन-भर का प्रबंध श्रापके उपर रहा।

विक्रम—मित्रवर ! यह त्राप क्या त्राज्ञा करते हैं ? इतना क्या, कोई भी मूल्य त्रापके त्राज्ञापालन के संबंध में में नहीं ले सकता । यदि इतना मूल्य देना हो, तो प्रार्थना ही फेर लीजिए ; मैं त्रपनी त्रोर से ही त्रापसे विनय करता हूँ ।

वीरवर - मेरा यह निर्णय भवदीय स्वीकार पर श्राधारित नहीं

है। श्राप कुछ भी कहें, मुक्ते जो कहनाथा, सो मैं कह चुका । सोम्यादेवी मुक्ते प्राप्त हों या नहीं, मेरा उपर्युक्त निर्णय दद हो चुका।

विक्रम--में श्रापकी उदारता से श्रव्यंत लज्जित हो रहा हूँ। वीरवर--इसकी कोई श्रावश्यकता नहीं । श्रच्छा, यदि उचित हो, तो उपर्युक पत्र प्रदान हों। "जो त्राज्ञा" कहकर विक्रम ने दो पत्र लिखे, उन पर विधिवत् श्रंकारोपण तथा हस्ताचर किए, श्रीर वीरवर के हाथ में दे दिए। यथासमय वीरवर का विवाह विधि-पूर्वक सौम्यादेवी के साथ श्रवमृथ-स्नान के पीछे हो गया। उनके भाता के साथ विक्रम ने भी कन्यादान दिया। अनंतर विक्रम की सम्मति से श्रानेवाले अवभूय-स्तान पर पुकार पधारने का वचन देकर वीरवर सपत्नीक एक वर्ष के लिये कुनिंद चले गए। दूसरे वर्ष संस्था की परीचाओं में पारंगत होकर तथा पाँचों मित्रों के साथ प्रमाण-पत्र एवं पारितोषिक पाकर विक्रम ने उन पाँचों मित्रों तथा वीरवरजी को साथ लेकर उज्जयिनी के लिये प्रस्थान किया। सारे सहपाठियों तथा अध्यापकां ने इन्हें भूरि-भूरि आशीर्वाद दिए, तथा गृहवर ने यथारुचि गुरु-दिश्वणा भी पाई । सर्वोत्कृष्ट शिष्य होने से गुरुश्रों ने इनका मधुपर्क से सम्मान किया। मार्ग में ये सब मित्र पूर्ण त्रानंद के साथ खाते-खेलते हुए जा रहे थे। सुपास के साथ पूर्ण श्रामोद-प्रमोद भी प्राप्त रहा।

## चौथा परिच्छेद

## उज्जयिनी

विक्रम के उज्जयिनी से पठनार्थ चलने के एक वर्ष पीछे सरस्वतीदेवी के द्वारा राजा गंधर्वसेन को पुत्र-रन का लाभ हुआ, जिसका
ग्रुभ नाम भर्न हिर रक्ला गया। सारे राजकुटुंव में बड़ा ही हर्षो स्व
मनाया गया। सरस्वतीदेवी ने गृहस्था होकर भी पूर्ण विरागिनी
का आचरण स्थापित रक्ला, और कभी किसी वस्तु की याचना
अथवा कामना न की। उनका एकमात्र सिद्धांत सबों को प्रसन्न
रखने का था। जिसको इनसे जितनी कृपा और प्रेम की आशा उचितप्रकारेण हो सकती थी, उससे विशेष ही इनके तः मंबंधी आचरण
से प्रकट हुआ। रानी क्या थी, साचात् कर्षव्य की मूर्ति थी। राजा
गंधवेंसेन तो परम प्रमन्न रहते ही थे, दोनो सपिनयाँ भी हर प्रकार
से संतुष्ट थीं। इसी प्रकार तीन वर्ष बीतने पर एक दिन इन्होंने
राजा से यों वार्तालाप किया।—

सरस्वतीदेवी —देव ! श्रापकी कृषा इस श्रयोग्य सहगाभिनी पर जिस श्राधिक्य से रहती है, वह तो वर्णनातीत है; फिर भी श्राप जानते हैं कि मैंने वैवाहिक एवं मातृजीवन का श्रनुभव प्राप्त करने को श्रपना श्रिय संन्याय छोड़ा था। तीन वर्षों में इस जीवन से जितना ज्ञान संभव था, प्राप्त कर चुकी हूँ। श्राशा है, श्रव श्राप मुभे फिर से संन्यासाश्रम ग्रहण करने की श्राज्ञा दे देंगे, क्योंकि मुभे ऐसा दिखता है कि भविष्य में इस जीवन से किसी नवीन श्रनुभव की त्राशा शेष नहीं है। श्रव तो मेरे लिये यह केवल सुख-साधन का मार्ग रह गया है, जिसकी मुभे विशेष इच्छा नहीं।

राजा—तुम भी प्रिये, क्या मूर्खाश्रों की-सी बात करती हो ? त्रूरे, मैंने जो प्रचुर परिश्रम करके तुमको भिष्नुणी से रानी बनाया था, वह तुम्हारी समभ में क्या केवल ज्ञान-दान का ही मार्ग था ?

सरस्वतीदेवी -- श्रीर नहीं तो क्या था ? कहते श्राप यही थे। गंधवंसेन -- केवल श्रापको ज्ञान-दानार्थ में इतना यत्नशील काहे को होता ? मेरी इच्छा इस चंद्र-वंदन पर शतशः चुंबन जड़ने की थी।

सरस्वतीदेवी—वह प्रसन्नता भी श्रापको पूर्णरूपेण प्राप्त हो चुकी है। श्रव तो कोई कामना शेष नहीं ?

गंधर्वसेन — शेष क्यों नहीं है ? यह लालसा नित्य नवीन रूप धारण करती जाती है।

सरस्वतीदेवी—यह तो कर्तव्य-पालन श्रथवा ज्ञान-प्राप्ति न होकर सुख-साधन-मात्र है। क्या मुक्ते घोला दिया जा रहा था?

गंधर्वसेन--- छल की कौन-सी बात थी ? जो निष्कपट शुद्ध प्रीति पति-पत्नी तथा माता श्रीर संतानों में होती है, वह क्या कहीं इतर प्राप्त हें ? क्या ये नवीन श्रनुभव तुम्हें न हुए ?

सरस्वतींद्वी—हुए अवश्य, और यह भी मानूँगी कि ये बड़े ही रुचिकर तथा सुखद अनुभव हैं, किंतु पुनरुक्ति से क्या लाभ ? समक्र लिया कि सांतारिक आंतरिक जीवन इस प्रकार चलता है।

गंधर्वसेन—तो इससे श्रेष्टतर कीन-सा जीवन है, जिसके अर्थ तुम इसे छोड़ना चाहती हो ?

सरस्वतीदेवी-भिच्चणी का, जिससे संसार को भाँति-भाँति से ज्ञान-लाभ होता है।

गंधर्वसेन-मैं तुम्हें पहले ही सममा चुका हूँ कि एक साधारण-

तथा सज्जन राजा से संसार को सुख श्रीर ज्ञान का लाभ सौ-दो सौ संन्यासियों के प्रयत्नों से भी बहुत श्रिधिक होता है। स्वयं देखो कि जब से तुमने इस राज्य को पवित्र किया है, तब से जनता को कितना सुख मिल रहा है ?

मरस्वतीदेवी-ये बातं पहले से भी थीं।

गंधर्वसेन-धीं तो थोड़ी-सी श्रवश्य, किंतु इतने प्राचुर्य से नहीं, जो तुम्हारे श्राने के पीछे से प्रारंभ हुई हैं।

सरस्वतीदेवी-इसका क्या कारण है ?

गंधर्वसेन—तुमसे तर्क करने में राज्य द्वारा जनता की उन्नति के जो चित्र मैंने खींचे थे, उन्हें वास्तविकता से त्रीर भी परिवर्धित करने का मैंने प्रयन्न किया, जिसमें तुम अपना यहाँ आना निष्कल न सममो । यदि ऐसा न किया होता, तो गृहत्यागवाला तुम्हारा आज का विचार कैसे स्थगित कर पाता ?

सरस्वतीदेवी—तो क्या जीवन-पर्यंत मुभे इसी सुखद राजप्रायाद में ही रहना है ?

गंधर्वसेन—श्रीर कहाँ जाना है ? इसमें हानि ही क्या हे ? एक शिचिका होकर संसार का तुम जितना लाभ करतीं, उससे सहस्रगृना मैं सैकड़ों शिचक नियत करके तुम्हारे ही कारण से कर रहा हूँ। संन्यासिनी होकर इससे विशेष तुम क्या लोक सेवा कर लोगी ? क्या तुम सममती हो कि मैं तुम्हें शत वर्ष-पर्यंत भी सुख से छोड़ सकता हूँ ? इसी भाँति तुम्हारा भेतृहरि कब छोड़े देता है ?

सरस्वतीदेवी—वह तो न छोड़ेगा, मुक्तसे बहुत ही अनुस्क्र रहता है।

गंधर्वसेन—यही समभ लो। इन मूर्खतात्रों में क्या रक्खा है ? श्रच्छा, यह तो बतलाश्रो कि मुभे छोड़कर चली जाने की इच्छा क्या तुम्हें वास्तव में होती है ? सरस्वतीदवी—मो तो नहीं है, वरन् यहाँ से चलने में मेरा चित्त रोने लगता, किंतु कर्तव्य के विचार से कहती थी।

गंधर्यसेत--धन्य शास्त्रिये ! धन्य ! ऋच्छा, यह तो बतलास्रो कि सपत्नियों से तुम्हारी अब भी अच्छी निपट रही है न ?

यरस्वती द्वी-बहुत ही अच्छी। वे दोनो बेचारी सौजन्य की मूर्ति हैं। विषमशील भी रहे मेरे आगे यहाँ थोड़े ही दिन, किंतु उन्होंने कभी तीनो माताओं में कोई भेद न किया। बड़ा ही उच्च विचाराश्रयी पुत्र है। इच्छा एवं प्रयन्न यही है कि मेरा भर्न हिर भी वैसा ही निकले। उसकी भोली-भोली बातों से मैं बहुत ही प्रसन्न रहती हूँ।

गंधर्वसेन—ये ही तो मातृजीवन के सुख हैं। स्राशा है, मेरे स्राचरणों से भी कभी कष्ट न होता होगा।

सरस्वतीदेवी---- त्रापने तो सदैव मुमसे बड़ा ही स्रमोघ प्यार किया है। इतना प्रेम भक्तगण ईश्वर से भी नहीं करते।

गंधर्वसेत--तब भी तो ऐसी भक्ति का फल देकर, मुभे छोड़कर भागना चोहती थीं।

सरस्वतीदेवी-वह कर्तव्य-पालन का भाव था, किसी प्रकार से कोई दुर्भाव का नहीं।

गंधर्वसेर-कर्तव्य-पालन पतिं, पुत्र, प्रजावर्गं, परिजन, बांधवीं श्रादि से भी त्रावश्यक है न ?

सरस्व ती देवी — हे वयों नहीं ? श्रव तो मैं मान ही चुकी। श्रव इन बातों का कथन क्यों होता है ?

गंधर्वसेन--- श्रच्छा, साहित्य, संगीत, वाद्य, नृत्यावलोकन, एकाकी एवं भिल्तित नृत्य में सबसे श्रधिक रुचिकर तुम्हें क्या है ?

सरस्वतीदेवी-नुम्हारे साथ मिलित नृत्य।

गंधर्वसेन--यही मेरी भी भावना है। ग्रच्छा, यह तो बतलाग्रों कि कालक से तुमने क्या कहला दिया था?

सरस्वतीदेवी—उन्हें मैंने कहलाया था कि मिलने में तो मुभे लजा लगती थी, किंतु विवाह मैंने सुख-पूर्वक स्वेच्छा से किया था, कियी विवशता श्रादि के कारण नहीं।

गंधर्यसेन-तब उसने क्या कहा ?

सरस्वतींदवी—वह मिलकर समभाना चाहते थे, किंतु यह मैं सहा न मान सकी। एक लंबे पत्र द्वारा उन्हें सारा समाचार सूचित कर दिया, श्रीर वह यहाँ से चले गए।

गंधर्वसेन—अब शस्त्रास्त्र-कला तथा रण कोशलादि का समुचित ज्ञान प्राप्त करके बेटा विक्रम आने ही वाला है। बढ़ा ही सचरित्र, मौम्य, मातृषितृभक्त, शास्त्र-विशारद और वीर युवराज है। ऐसा पुत्र भला, मुभ कब मिला जाता था, वह तो श्रीमहाकालेश्वरजी की कृपा हो गई, जिससे मैं भी सनाथ हो गया।

सरस्वतीदेवी—हैं तो बहुत ही योग्य श्रीर प्रेम-पूर्ण युवराज। मेरा भी बहुत मान करते हैं। कब तक श्रानेवाले हैं?

गंधर्वसेन-शीघ्र ही; याँडिनी-सवार त्रा चुका है।

अनंतर दो ही चार दिनों में विक्रम अपने छुत्रों मित्रों के साथ उजिश्निनों में पहुँचकर पिता-माता तथा विमाताओं से भिक्त-पूर्वक पाद-स्पर्श करते हुए मिले, तथा अतिशीध ज्योतिर्त्तिंग महाकालेश्वर के दर्शन भी पूर्ण भिक्त-भाव से कर आए। जब मित्रों ने इनका वास्त-विक युवराजवाला रूप जाना, तब उन्होंने इनकी भाव-गोपन-संबंधिनी चमता तथा परमोचादशों पर बड़ा ही आश्चर्य किया, अथच तभी से इन पर उनकी श्रद्धा भी असीमप्राय हो गई। विक्रम द्वारा ये छुत्रों मित्र राजा गंधवसेन के सम्मुख लाए जाकर विनयावनर हुए, तथा उन्होंने इनका भी पुत्र-भाव से समादर किया। श्रनंतर

राजसभा एकत्र की गई, जिसमें राजा गंधवंसेन के त्रितिरिक्त तीनोर रानियाँ, विक्रम और वीरवर प्रस्तुत हुए। पाँचों मालव-मित्र भी आदर-पूर्वक वहीं विराजे। एक प्रकार से यह कौटुंबिक दरबार था, जिसमें महामंत्री, सांधिविग्रहिक तथा महासेनापित भी विशेषतया सम्मिलित किए गए। बातचीत यों होने लगी—

गंधवंसेन—वेटा विषमशील ! त्राज तुमको परीचोत्तीर्ण होकर शस्त्रास्त्र-विद्या तथा समर-कौशल-विशारद के रूप में देखकर मैं अख्यंत त्राह्वादित हूँ। त्राशा है, श्रब तुम्हारी ज्ञान-प्राप्ति की पिपासा शांत हो चुकी होगी।

विक्रम—पूज्य पिताजी ! अभी तक मैंने योग्यता ही क्या संपादित की है, जिस पर संतोष हो सके ? जब तक तचिशिला में प्राप्य समर-कौशल की पूर्ण विद्या न प्राप्त हो जाय, तब तक महारण-कोविद शकों से सफल सामना करने का निश्चय चित्त में कैसे आ सकता है ? उस विद्यालय की समर-विद्या प्राचीन काल से परमोच रही आई है, तथा इन दिनों उसमें शकों के रण-कौशल का भी ज्ञान मिल गया है। अद्यपर्यंत मैंने दाचिणात्य भारत, मालय-प्रांतों, गुर्जर-राज्यों तथा पुष्कर का ही युद्ध-शास्त्र तो जाना है। अभी तक देव ! मेरे लिये परमोच सामरिक ज्ञान एक प्रकार से बंद पुस्तक है।

गंधर्वसेन—क्यों महासेनापतिजी ! इनके विचार पर श्रापकी क्या सम्मति है ?

महासेनापित — कथन तो युवराज महोदय का योग्य ही है; देव ! भला, कहीं प्रवीश विद्यार्थियों को विद्या-लाभ से संतोष होता है ? यह भी सत्य है कि तक्षशिला में विशेष ज्ञान प्राप्य है, जिसका पूरा भेद ग्रभी इन्हें श्रवगत नहीं है। फिर भी जितनी विद्या इन्हें प्राप्त हो चुकी है, वह सब-की-सब तक्षशिला के विद्यार्थियों की कौन

कहे, सब श्रध्यापकों तक को ज्ञात न होगी। मैं तो ऐसा सममता हुँ देव!

गंधर्वसेन-स्यों वीरवरजी ! श्रापकी क्या सम्मति है ?

वीरवर—पूज्य पिताजी ! मैं तो भाईजी को बहुत ही योग्य पाता हूँ। फिर भी विगत वर्ष पुष्कर से उत्तीर्ण होकर इन्हीं के इच्छा- जुसार कुनिंद तथा तत्त्रशिला में एक वर्ष बिता चुका हूँ। है उस संस्था में कुछ विशेष ज्ञान श्रवश्य।

गंधर्वसेन-नुम्हारे पंचभद्रवर्गीय मित्रों की क्या सम्मति है ?

एक मित्र—पूज्यवर ! हम लोगों का सामिक ज्ञान श्रद्यपर्यंत केवल पौष्कराध्ययन पर सीमित हैं। श्रपने मित्र को हम लोग तो बहुत ही प्रवीण पाते तथा इनमें कोई न्यृनता नहीं देखते हैं। मंत्र-दान की योग्यता भी हम लोग श्रपने में नहीं पाते। फिर भी "श्रधिकस्याधिकं फलम्" की बात है ही।

विक्रम—पूज्य काकाजी ! श्रापने मभी की सम्मति पा ली है। फिर भी तीनो माताश्रों की इच्छा, श्रंतरराष्ट्रीय स्थिति, मंत्रिमंडल की प्रभावशालिनी सम्मति तथा स्वकीय सद्भावों पर विचार करके जो श्राज्ञा प्रदान करेंगे, वही सर्वतोभावेन माननीया श्रथच योग्य होगी। मैं तो श्रद्यावधि कोई परचक प्रवल नहीं देखता। यही सबसे भारी प्रशन है, जिस पर श्रपना मालवगण किसी समय चिंतित था।

गंधर्वसेन—यही तो मुख्य विषय है, जिस पर पूर्णरूपेण विचार श्रावश्यक है ; नहीं तो ऐसा कौन-सा पिता होगा, जो श्रपने पुत्र की ज्ञान-पिपासा श्रतृष्त रखना चाहे । केवल भारतीय स्थिति तथा तुम्हारी माताश्रों की प्रेम-पूर्ण इच्छा एँ क्या हैं, इतना ही विचारणीय है ।

रानी मदनरेखा—हम तीनो ने तो इस गहन प्रश्न पर तीन-चार दिनों से बहुत ध्यान दिया है, क्योंकि बेटा विषमशील ने श्रभी तीन वर्ष श्रार श्रध्ययन करने की भारी श्रभिलाषा हम लोगों पर सहठ प्रकट कर रक्खी है।

गंधर्वसेन—विशेष मान इन्हें तथा मुक्ते तुम्हारी ही भावनाश्रों का है। तुम तीनो पारस्परिक मंत्रणा से अपना चित्त दृढ़ करके एक बात कह दो, तब आगे विचार किया जाय।

रानी सौम्यदर्शना—हम तीनो ने इस विषय पर कई बार विचार-विनिमय किया है। मानृहृद्य प्रधानतया प्रेम-पूर्ण होता है। हम ऐसे प्रिय पुत्र को आँख से आंट तो करना चाहती नहीं, किंतु विशेष योग्यता-प्राप्ति से सारे मालव-संघ, राजपरिवार तथा स्वयं इनके कुशल अथच महत्ता के प्रश्न लगे हुए हैं। कहें, सो क्या कहें ? एक और ममता नाहीं करने को विवश कर रही है, तथा दूसरी और कियी अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध के न होने से बुद्धि बेटे के विचारों का समर्थन करती है।

गंधर्वसेन—इतना बड़ा व्याख्यान में नहीं चाहता। एक बात कहिए कि श्राप तीनों का निश्चित कथन क्या है ?

रानी सरस्वतीदेवी—कथन यह है कि चित्त को बड़े कष्ट-पूर्वक स्ववश करके हम तीनो विदेश-यात्रा के प्रतिकृत कोई श्रापित नहीं उठातीं।

विक्रम—ग्रनेकानेक धन्यवाद ! यह कथन मंन्यासिनी मार्ता के योग्य भी हैं।

गंधर्वसेन-( महामंत्री से ) ब्रार्य! ब्रापका क्या विचार है ?

महामंत्री—जानना मुक्ते यब कछ चाहिए, श्रौर थोडा-बहुत जानता भी हूँ, किंतु विषय यह पर-राष्ट्र-सचिव का है।

गंधर्वसेन—( पर-राष्ट्र-सचिव से ) श्राजकल श्रंतरराष्ट्रीय दशा क्या है, सो मैं श्रापसे भी जानना चाहता हूँ।

पर-राष्ट्र-सचिव-देव की कृपा से सब ठीक-ठाक है। जब से

होटी रानी महोदया का शुभागमन राजप्रताद में हुन्ना है, तब से इनके आता कालकाचार्य की कोप-दृष्टि इस संघ पर दृदता-पूर्व चली न्ना रही है। वह सिंध के शक-राज्यों में बरावर धूम रहा है, तथा भूमक शक से उसकी विशेष मित्रता हो गई है। उन १६ सिंधी शक-शाहियों में से कुछ का बिगाड़ शाहानुशाही से हो गया, जिससे कई शाहियाँ सिंध छोड़कर, सौराष्ट्र में उपनिवेश बना-बनाकर न्नाधिकृत हो गई हैं। उन्हीं में भूमक भी एक है। कालक उसे मालव-संघ पर श्राक्रमण करने को समभा रहा है, किंतु उसमें न तो इतनी शक्ति है, न वह श्रभी ऐसा माहस कर सकता है। उसकी इच्छा माथुर शकपित राजवुल से मैग्री स्थापित करके कुछ करने की है।

गंधवंसेन-इधर लाटेश से उसकी कैसी चल रही है ?

पर-राष्ट्र-सचित्र—जाटाधिपति तो ऐसा श्राचरण-श्रुन्य अथच कादर पुरुष है कि उसे शक-शक्ति श्रमोध समभ पड़ती है, श्रौर अपना राज्य शकों के उत्पातों से सुरक्ति रचने के विचार से न चाहते हुए भी वह उनका श्रनुगामी बना रहता है। शक्ति उपकी कुछ महती है ही, तथा बड़ी रानी महोदया के स्वजनों से श्रंतरंग गुप्त मनमैली के कारण भी वह उज्जियिनी का श्रशुभाकांची है।

महामंत्री-प्रापका सम्मति में, त्रार्थ ! वर्तमान स्थिति कैपी है ?

पर-राष्ट्र-सचिव—जब तक भूमक को राजवुल की सहायता नहीं मिलती, तब तक उसे कुछ करने का साहस शायद न होगा। यदि लाटाधिपति से उसकी आशा किसी प्रकार टूट सकती, तो और भी निश्चित स्थिति हो जाती।

गंधर्वसेन—(महामंत्री से ) इस विषय में, श्रार्थ ! श्राप क्या विचारते हैं ?

महामंत्री--ग्रभी कोई निकट की चिंता तो उपस्थित है नहीं;

मैं समक्तता हूँ, यदि युवराज महोदय को तीन वर्ष के लिये तत्त्रशिला में श्रव्ययन की श्राज्ञा दे दी जाय, तो कोई दोष नहीं। जैया होगा, देखा जायगा।

महासेनापित—क्या कालक में थोड़ी भी देश भक्ति नहीं है कि वह तीन वर्ष के पीछे भी केवल बदला लेने के विचार से स्वदेशी राज्यों पर शकाधिकार करा देने का उसक रहेगा ?

पर-राष्ट्र-सचिव—इतनी देश-भक्ति की मात्रा उसमें नहीं है। धार्मिक लोग प्रायः ऋठे धर्म ही की प्रधानता समक्तते हैं, देश-भिक्त का उन्हें रंचक विचार नहीं होता। प्राचीन काल से बौद्ध धार्मिकों का ऐसा देश-दोह प्रकट है ही।

गंधर्वसेन-- तब फिर यदि संभव हो, तो अपनी ओर से भी लाटाधिपति पर साम-दाम-भय-दंड आदि के अस्त्र चलाए जायँ, श्रीर उसे स्ववश करने का प्रयःन हो।

महामंत्री—विचार तो बहुत पुज्य है, किंतु उसका श्राचरण ऐसा नीच है कि हाँ कर देने से भी उससे कोई निश्चय नहीं होगा।

पर-राष्ट्र-सचिव--ता भी प्रयत्न में क्या हानि है ?

गंधर्वसेन -इसके लिये कौन सी युक्ति की जाय ?

महामंत्री-पही बात यसक में नहीं आ रही है, देव !

विक्रम --काकाजी ! यदि स्राज्ञा हो, तो स्रध्ययनार्थे तज्ञशिला जाने के पूर्व एक वर्ष के लिये लाट जाकर कियी प्रकार उसी नरेश को स्ववश करने का प्रयःन करूँ ?

गंधर्वसेन—बेटा ! तुम्हारी श्रवस्था श्रभी परिपक नहीं है। ऐसे जोखिम के काम में तुम्हें भेजने का माहस कैसे कर सकता हूँ ?

विक्रम-काकाजी ! इसमें जोखिम की कौन-सीं बात है ? मित्र-भाव से ही उसे स्ववश करने का प्रयन्न किया जायगा ।

गंधर्वसेन-किस प्रकार ?

विक्रम—पुष्कर में मैं शिवि चत्रिय था ही। वही रूप बनाकर लाट में चित्रकार बनुँगा। समय पर प्रवीगाता की बनावट में राज-प्रासाद में प्रवेश हो ही जायगा। उस नरेश के एक-एक पुत्र श्रीर पुत्री हैं ही। उन्हीं से मित्रता बढ़ाकर कोई युक्ति लगाऊँगा।

रानी सौम्यदर्शना - कुछ चिंता का रूप नहीं छूटता।

विक्रम—माताजी ! इसमें श्राप भय क्यों करती हैं ? कोई बिगाइ थोड़े ही होना है। सारा कार्य-क्रम प्रेम-पूर्वक चलेगा। मेरे पाँची मित्र प्राहकों के रूप में चित्र मोल ले-लेकर चित्रकला का यश फैलाएँगे, तथा कार्य-साधन हो जायगा।

गंधर्वसेन-कितना समय जगेगा?

विक्रम — श्रधिक-से-श्रधिक एक वर्ष । श्रभी बाईसवें वर्ष में हूँ । एक साल राजसेवा कर देने से फल इतना ही होगा कि ब्रह्मचर्य का समय तत्त्रशिला का पाठ मिलाकर केवल एक वर्ष श्रीर बढ़ जायगा ।

गंधर्वसेन - श्रच्छा, यों ही सही । प्रयत्न कर देखो ।

विक्रम-बड़ी कृपा हुई।

गंधर्वसेन-तुम्हारे मित्रों को क्या करना होगा ?

वीरवर—मैं तो, पूज्य पिताजी ! इनका पूर्णतया श्रनुगामी हूँ । मेरा श्रव इस संसार में कुछ नहीं है । जो कुछ है, सब इन्हीं का है, यहाँ तक कि शरीर, स्त्री, पुत्र, मडल श्रादि जो कुछ है, सब इन्हीं के समिभए । इस एक वर्ष के वैवाहिक जीवन में देव को एक पौत्र भी प्राप्त हो चुका है । है सब कुछ इन्हीं का ।

गंधर्वसेन-ये बातें मेरी समभ में नहीं त्रा रही हैं।

विक्रम—पूरा विवरण तो में श्रीचरणों में निवेदित कर ही चुका हूँ। मैंने इन्हें कई बार समभाया, किंतु यह श्रपनी ही कहते जाते हैं। श्रीर सब बातों में मेरे वचन पूर्णतया मानकर भी एक इसी बात में नहीं मानते। मैं स्वयं इनके विचारों से बहुत कुछ लजित हो

जाता हूँ, किंतु अब कहने-सुनने अथवा समकाने-बुक्ताने की कोई बात रह नहीं गई है। यह तो चिरकाल से अपने को मेरा बैताल कहते हैं। आप काकाजी! इनको मेरी आत्मा मान लीजिए, और समक्त लीजिए, विषमशील और भर्न हिर के श्रतिरिक्त वीरवर भी आपके एक पुत्र हैं। इसके अतिरिक्त और कोई बात शेष नहीं है। अब मान लिया जाय कि देव के तीन पुत्र हैं।

गंधर्वसेन—यही विचार मुक्ते भी उचित समक पड़ता है। बेटा वीरवर ! श्राज से तू भी मेरा एक पुत्र हुशा।

वीरवर—( गंधर्वसेन के चरणों पर मिर रखता है, श्रीर उनके द्वारा उठाया जाकर हृदय सं लगाया जाता है।) पूज्य पिताजी ! मैं श्राज से धन्य हुश्रा, किंतु वास्तविक रूप मेरा बैताल का ही रहेगा, जैसा मैं पहले निवेदन कर चुका हैं।

गंधर्वसेन इन बातों में क्या रक्ष्वा है ? श्राज सं तुम मेरे एक कौटुंबिक व्यक्ति हो चुके। विना शुद्ध प्रेम के कहीं ऐसी बातें पूरी पड़ती हैं ? (विक्रम सं) बेटा! सुना तेंने, श्रपने पंच मद्रीय मित्रों के कारण विशेष धन-व्यय से पुष्कर में स्वयं श्रपना जीवन दरिद्रावस्था का बिताया। यदि सुभे श्रपनी श्रावश्यकता सूचित करता, तो क्या में इनकी छात्रवृत्तियाँ नियत न कर देता ? त्ने इस एक मूर्खता के कारण तीन वर्षों तक श्रनावश्यक कष्ट क्यों उठाया ?

विक्रम—पूज्य काकाजी ! यधन जीवन का अनुभव तो आपकी कृपा से जन्म-काल से ही कर रहा हूँ । संकुचित जीवन में क्या दुःख-सुख होते हैं, ऐसा जानने की इच्छा होने से यह किया ।

गंधर्वसेन—तो दो-चार माम ऐसा कर लेता; इतने दीर्घकाल-पर्यंत कष्ट उठाना अनुचित था। अच्छा, अब ये पंचभद्र क्या करेंगे?

विक्रम—ये मित्रगण पूर्णतया स्वतंत्र हैं। इनकी जैसी इच्छा

हो, सो करें, तथा जहाँ जी चाहे, जा भी सकते हैं। क्यों मित्रो ! श्राप सजनों का क्या विचार है ?

एक मित्र—ग्रभी तो श्राप ही कह चुके हैं कि लाट में हम लोग चित्र-व्यापार में स्वतंत्र रूप से श्रापकी सहायता करेंगे।

विक्रम—वह बात विनासमिक मेरे मुख से श्रनायास निकल गई थी।

मित्र—विना समभे भी श्रापक श्रीमुख से कोई श्रनगंब बात नहीं निकलती। हम पाँचो से श्रापका साथ श्रव जीवन-पर्यंत का हो चुका है। यहीं उज्जयिनी में श्रपने परिवार ले श्रावेंगे, श्रीर दंव की जैसी श्राज्ञा होगी, उसी प्रकार राजसेवा करेंगे। एक साल लाट श्रीर तीन साल तच्चिशला में श्रापके साथ रहकर श्रभी श्रवुभव-वृद्धि होगी ही। पीछे जो श्राज्ञा होगी, करेंगे। मालव तो यों भी हैं ही, सेवा से बाहर कैसे हो सकते हैं?

गंधर्वसेन-धन्य वीरो ! धन्य ! तत्त्वशिला के लिये तुम्हारे अर्थ भी छात्रवृत्ति लग जायगी । इन्हीं के साथ रहकर तुम पाँची काम करो, यही मेरी भी इच्छा है ।

मित्रवर्ग-जो ग्राज्ञा, पूज्य पिताजी !

# पाँचवाँ परिच्छेद

#### लाट-राज्य

## ( अ ) विक्रम के प्रयत्न

लाट देश दिखण गुजरात में है। वहाँ के राजा गुर्जर सन्निय हैं। उनके एक पुत्र श्रीर एक कन्या है, जिनके नाम हैं सोमदेव तथा रूपरेखा। राज्य बड़ा है। उसका सामरिक बल भी श्रेष्ठ है, किंत राजा साहस-हीन होने से शकों से दबता रहता है। शकों के राज्य सिंघ तथा सौराष्ट्र में होने से वह श्रपना देश उनकी शक्ति से कुछ-कुछ घरा हुन्ना भी समभता है। लाट नगर बड़ा है, तथा वहाँ के पौर धन-धान्य-संपन्न हैं। उस प्रांत का व्यापार भारतीय विविध नगरों से है ही, तथा समुद्र द्वारा कुछ बाह्य प्रदेशों से भी है। भाँति-भाँति के व्यापारी वहाँ श्राया-जाया करते हैं. जिनके काम-काज भी योग्यतानुसार चलने लगते हैं। श्राजकल एक चित्रकार महाशय कहीं बाहर से श्राकर नगर में श्रपना व्यापार जमा रहे हैं। उनके चित्रों की थोड़े ही दिनों में बड़ी धूम मच गई है। दंडपाश-विभाग द्वारा पूजु-गञ्ज होने से उन्होंने ग्रपने को शिवि चत्रिय बतलाया. श्रीर चित्तीर के निकट निवासस्थान कहा । उनके साथ एक कुनिंद चत्रिय वीरवर भी रहते श्रीर बड़ी योग्यता-पूर्वक उनके कामों में सहायता करते हैं। चित्रकार महाशय श्रपना नाम विक्रमार्क बतलाते हैं । यह श्रीर कोई नहीं, हमारे सुपरिचित विक्रमादित्य उपनाम विषमशील ही हैं। इनके पाँचो मित्र लाट

के अन्य स्थानों में स्वतंत्रता-पूर्वक रहकर, इनके यहाँ से यदा-कदा चित्र मील ले-लेकर श्रपने सदनों में लगाते हैं, तथा समाज में यत्र-तत्र फिरकर उनकी महती प्रशंसा भी किया करते हैं। विक्रमार्क तथा इतरों के बनाए हुए विविध चित्र इनकी दुकान में बिकते हैं। इनका लाभदायक व्यापार शीघ्रता-पूर्वक स्थापित हो गया है। राज-कर्मचारी श्रथच मंत्रिमंडल के लोग भी इनसे प्राय: चित्र मोल लिया करते हैं । इनके मित्र वीरवर विद्यार्थियों को शस्त्रास्त्र-प्रयोग तथा समर-शास्त्र की शिचा देते हैं। उच्च कचाश्रों को स्वयं विक्रमार्क भी यदा-कदा शिचा दं देते हैं। इनका नाम थोडे ही दिनों में ऐसा फैल गया कि एक दिन स्वयं युवराज सोमदेव महोदय इनके कक्काभवन में जाकर चित्रों का अवलोकन करने लगे. तथा उन्हें देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। कई चित्र मोल लेकर यह भी पूछने लगे कि लोगों को सम्मुख बिठलाकर भी क्या उनके तैल श्रथवा जल-चित्र बनाए जा सकते हैं ? विक्रमार्क के "हां" कहने पर उन्होंने श्रपना एक तेल-चित्र बनवाया, जिसे दस ही बारह दिनों में, कई बैठकें लेकर, इन्होंने बहुत ही सुंदर बना दिया । इनके कलाभवन से संबद्घ शिचालय को भी देखकर युवराज महोदय बहुत प्रयन्न हुए। वहाँ की सामरिक शिचा इन्हें बहुत उच्च समभ पड़ी, तथी राज्य के महासेनापित को दिखलाकर उनकी सम्मित ली गई, तो भी वैसी ही पाई गई। अनंतर युवराज महोदय ने अपने पिता लाटेश्वर से वर्णन किया, तो महासेनापित की भी सम्मति लेकर उन्होंने एक दिन विक्रमार्क को बुलवाकर बात की। महासेना-पति तथा महामंत्री भी वहीं प्रस्तुत थे।

खाटेश्वर—विक्रमार्क महाशय ! आपकी चित्रकारी तथा सामरिक विद्या, दोनो की नगर में बहुत प्रशंसा हो रही है। कहिए, आप कहाँ के निवासी हैं, तथा यह समर-विद्या कैसे प्राप्त कर सके हैं ? विक्रमार्क—देव ! में शिवि चित्रय हूँ। चित्रकारी की श्रोर मुक्ते बालवय से ही रुचि थी, श्रोर युद्ध-विद्या यत्र-तत्र घूम-घूमकर श्रनेक गुरुशों श्रादि से प्राप्त हुई है। विशेष योग्यता तो किसी भी विषय में नहीं उपार्जित कर सका हूँ, तथापि थोड़ा-बहुत जो जाना है, उससे शरीर-यात्रा चली जा रही है। माध्यमिका का निवासी हूँ।

लाटेश्वर—युवराज ने श्रापंक जो चित्र मोल लिए हैं, उनमें से कितने ही मुभे बहुत रुचिर तथा श्राकर्षक समभ पड़े हैं, विशेषतया तैल-चित्र से में बहुत ही प्रसन्न हुश्रा। चित्र क्या है, मानो सोम-देव स्वयं सम्मुख उपस्थित होकर वार्तालाप करना ही चाहता है।

विक्रमार्क देव की यह महती कृपा है कि मेरे साधारण ज्ञान की इतनी प्रशंसा की गई। यदि देव-सरीखे गुण्याही संसार में प्रस्तुत न हों, तो गुणी समभे जानेवालों की मान-वृद्धि से देश में उन्नतियों के मार्ग कैसे प्रशस्त हों ? मैं इस श्रीदार्य के लिये श्रनेका-नेक हार्दिक धन्यवाद श्रार्थित करता हूं।

महामंत्री—मैंने भी श्रापंक चित्रों को ध्यान-पूर्वक देखा है। ऐसा कहे विना नहीं रहा जाता कि वे हर प्रकार से रखाध्य तथा सजीव हैं।

महासेनापति--फिर श्राश्चर्य यह है कि चित्रकारी तथा समर-कौशल-से श्रनमिल विषयों पर श्रापने श्रभृतपूर्व योग्यता प्राप्त की है।

विक्रमार्क-श्रार्य ! श्राप सज्जनों की गुण-प्राहकता भी श्रपूर्व है। यदि यह राजसभा भद्दी कृतियों के भी वास्तविक गुण खोज निका-लंग में परम पटु न होती, तो ऐसे उदार वचन मुभे क्यों मुनने को मिलते ?

लाटेश्वर—वीरवर ! श्राज इसिलिये मैंने श्रापको विशेष कष्ट दिया है कि चित्रों से तो हम सदा श्रानंद उठावेंगे ही, भला क्या भवदीय थुद्ध-विद्या से भी इस राज्य को कोई लाभ संभव है ? विक्रमार्क—में तो श्रपने सामरिक ज्ञान को श्रभी उच्च समभता नहीं, किंतु जितना कुछ कर सकता हूँ, वह राजसंत्रा में श्रपित होगा ही। इतनी बात श्रवश्य है कि मैं कुछ ही मास क लिये इस नगर में उपस्थित हुश्रा हूँ, तथा श्रपनी चित्रकला पर विशेष ध्यान देना चाहता हूँ। तथापि निर्मात्तक रूप में जो सामरिक संव। ली जाने को हो, उसके लिये देव के समान गुणश्राही से नाहीं क्यों करने लगा ? प्रत्येक दशा में राजाज्ञा का पालन बाध्य है ही।

महामंत्री—उच्च समाज में उचित वार्तालाप का भी ज्ञान श्रापकां कम नहीं है। क्या कभी राजसेवा भी कर चुके हैं?

विक्रमार्क— तो बात नहीं है, आर्थ ! किंतु राजदरबारों में आने-जाने के अवसर चित्रकारी के नाते कभी-कभी मिल ही चुके हैं।

लाटेश्वर—यदि मैं यह चाहूँ कि मेरी सेना का निरीचण करके श्राप कृपया उसके गुण-दोष मुक्ते बतलाएँ, तथा उसकी उन्नति में भी योग दें, तो क्या ऐसा संभव होगा ?

विक्रमार्क—मैं तो सममता हूँ कि जहाँ श्रार्य महासेनापित क-से समर-शास्त्र के श्रगाध पंडित प्रस्तुत हों, वहाँ मेरा ज्ञान किस गणना में श्रा सकता है ? मेरी श्रभी श्रवस्था ही क्या है, तथा श्रनुभव भी कितना है ?

लाटेश्वर—पह प्रस्ताव मैंने जा श्रापसे किया है, वह इन्हीं की सम्मति से हो रहा है। श्रभी तक हमारे यहाँ गुर्जर-समर-शास्त्र का ज्ञान चलता है, किंतु श्रापक पाठ्यक्रम को देखकर स्वयं इन्हें बहुत नवीनता समस्त पड़ रही है। प्रत्येक पुरुष सब कुछ नहीं जाना करता; जितना कुछ हम लोगों को ज्ञात है, उसका लाभ तो हमारी सेना को मिल ही रहा ह; रही मौलिकता, वह सदैव उपादेय माना जाती है।

महासेनापति-प्रध्यापक महोदय ! श्राप श्रपनी शुद्ध सम्मति

प्रकट करने में मेरे पामिरक ज्ञान की निंदा न समर्भे । स्वयं मेरी ही इच्छा है कि ग्राप राजकीय सेनाग्रों का निरीष्ठण कर जो-जो परिवर्तन योग्य समर्भे, वे निर्भयता पूर्वक देव के सम्मुख निवेदन करें । में भी कभी-कभी ग्रापके साथ रहकर मत-परिवर्तन किया करूँगा । ग्राशा है, इस बात से उभय पत्नों को लाभ होगा ।

विकमार्क-वड़ी कृपा। सेवार्थ प्रस्तुति में मुक्ते ऋणु-मात्र संकोच नहीं है, किंतु होगा वह नैमित्तिक रूप में ही।

महासेनापति-निय रूप में श्राप राजसेना क्यों नहीं चाहते ?

विक्रमार्क — ग्रमी मेरी श्रवस्था छोटी है; इच्छा यह है कि देश-भर में यत्र-तत्र परिश्रमण करके चित्रकत्ता तथा समर-विद्या, दोनो को ग्रभी ग्रीर उन्नत करूँ। श्रपने वर्तमान ज्ञान-भर से ग्रमी मुभे सम्यक् प्रकार से संतोष नहीं है।

महासेनापित—वीरवर ! ऋापके विचारों को मैं बहुत योग्य समस्तता हूँ। श्राशा है, सारा संकोच छोड़कर श्रब श्राप देव के श्राज्ञा-पालन में प्रवृत्त होंगे।

विक्रमार्क-नो त्राज्ञाः सुके कोई त्रापत्ति थोडे ही है।

हम प्रकार निवेदन के पीछे विक्रमार्कजी प्रणाम करके अपने स्थान को पथारे, और यदा-कदा सेना का निरीक्षण करने लगे। इस कार्य में महासेनापित से मंत्र करके आपने मित्र वीरवर को भी साथ रखना योग्य सममा। ऐसा होता था कि कभी-कभी दोनो व्यक्ति साथ जाते थे, और उनमें से एक-ही-एक अलग पड़कर भी काम करता था। सेना की शुटियों को दूर करने में इन लोगों ने प्रचुर परिश्रम किया। अनंतर महासेनापित की सम्मति से विक्रमार्क महोदय शक-पित भूमक के राज्य में भेजे जाकर उनके। आज्ञा के अनुसार शक-सेना का भी निरीक्षण करके उस समर-शास्त्र का भी ज्ञान बहुत अल प्राप्त करने में समर्थ हुए। जब शक-देश से प्रवटकर लाट

में फिर पहुँचे, तब महामंत्री तथा महासेनापित को साथ लेकर नरेश ने इनसे एक बार फिर विचार-विनिमय किया।

लाटेश—कहिए, विक्रमार्क ती ! श्रव तक श्रापने हमारी सेना का निरीच्या पूर्णतया कर लिया होगा, तथा शक-दल को देखकर तुल-नात्मक ज्ञान भी श्रवश्य ही प्राप्त किया होगा।

विक्रमार्क—देव की कृपा से ऐसा करने के श्रवसर तो मुभे श्रच्छे मिल चुके हैं, तथा श्रार्य महासेनापति से मंत्र कर ही चुका हूँ।

महामंत्री—तब श्रपने विचारों का निष्कर्ष देव के सम्मुख निः-संकोच भाव से प्रकट कर सकते हैं। हम लोग उसे जानने के लिये उत्सुक हैं।

विक्रमार्क—बड़ी कृपा हुई, श्रार्थ ! मैंने तथा मेरे मित्र वीरवर ने राजसेना का निरीक्षण ध्यान-पूर्वक किया है। उसका वर्तमान रूप हम लोगों की समक्ष में योग्यता-पूर्वक संचालित है। यदि कोई निरीक्षक त्रुटियों का कथन निरीक्ष्य वस्तु के संबंध में करे ही नहीं, तो यह भी समक्षा जा सकता है कि उपने श्रपने कर्तव्यों पर समुचित ध्यान नहीं दिया। तो भी जो न्यूनाधिक दोष मुक्ते समक्ष पड़े हैं, वे मैं श्रार्थ महासेनापित से निवेदित कर चुका हूँ, तथा उन विषयों पर हम दोनो का मतैक्य समुचित विचार-विनिमय के पीछं हो चुका है। केवल एक बात रह जाती है, जिसे मैं महादोप मानता हूँ, किंतु जिसका देव के सम्मुख निवेदन करना में श्रपनी योग्यता के बाहर श्रथच ध्रष्टता-पूर्ण समकता हूँ। मुक्ते क्या श्रधकार है कि लाटेश्वर की किसी नीति के संबंध में मत-प्रकाशन करूँ, विशेषतया उम दशा में, जब कि मैं श्रभी एक बालक हूँ, तथा इस राज्य से मेरा कोई इड़ संबंध न तो है, न मैं स्थापित कर सकता हूँ, क्योंकि इसके लिये मेरे पास श्रभी समयाभाव है।

महासेनापति-मुमसे तो श्राप श्रपने सारे विचार कह ही

चुके हैं, श्रीर मेरा श्रापसे न्यूनाधिक मतैक्य भी है, तब देव के सम्मुख कथन करने में क्यों संकोच करते हैं ? इस राज्य की श्रंतरंग विचार-सभाश्रों में पूर्ण निर्भयता तथा दढ़ता के साथ प्रत्येक मंत्रदाता को स्वमत-प्रकाशन का न केवल श्रधिकार रहता है, वरन् ऐसा बाध्य भी समक्षा जाता है।

महामंत्री-में भी इय कथन का यमर्थन करता हूँ।

लाटेश्वर—वीरवर ! श्राप सारा संकोच छोड़कर निर्भयता-पूर्वक श्रपने कथन कीजिए। यथासाध्य मैं उन्हें मानने का भी प्रयत्न करूँगा, क्योंकि वे न केवल श्रापके विचार हैं, वरन् श्रार्य महामंत्री तथा महा सेनापति द्वारा भी सन्कारित हो चुके हैं।

विक्रमार्क—तब चमा-याचना के अनंतर विनती करता हूँ देव ! भवदीय सेना इस राज्य की अंतरराष्ट्रीय नीति से कुछ व्यथित है। वर्तमान गुजरात में दो प्रधान राष्ट्र हैं, अर्थात् लाट श्रीर उत्तरी गुजरात में देव ताम्रलिप्तार्षिका राज्य। यदि ये दोनो आपसी ईर्ष्या-द्वेष तजकर शुद्ध निष्कपट मैत्री में आबद्ध रहें, तो इतर गुजर-राज्य सहज ही में इनसे मिलकर चलें, जिससे समग्र गुजर-शक्ति एक होकर प्रचंड बल उत्पन्न कर सके। ऐसी दशा में भारत जीतने के उःसुक विदेशी करू तथा अन्यायी शकों से दबने की कोई आवश्यकता न रहे, क्योंकि यद्यपि सारी शक-शक्तियों के मिल जाने से उनका बल महान् हो सकता है, तथापि हैं वे भी कई खंडों में विभक्ष, और एक सबल राष्ट्र का सामना नहीं कर सकतीं।

लाटेश—इस विषय पर सैन्य बल में शैथिल्य होने का क्या कारण है ?

विक्रमार्क--बात यह है, देव ! कि शक सैनिक अपने लाट देश में प्रायः आया-जाया करते हैं, और वे यहाँ के सैनिकों को नितांत तुच्छ मानकर वचनों तथा कृत्यों से इनका भाँति-भाँति से अपमान करते हैं, जिन बातों को विवशता के कारण इन योद्धाओं को सहना पड़ता है। इस बात से ये हतोत्साह होकर श्रामनिर्भरता खोते जाते हैं। स्वराष्ट्र-मैनिक बल की हेयता उनके नेत्रों के सम्मुख इतनी नाचा करती है कि शक-जाति को ही अपने में उच्चतर श्रेगी के मनुष्य यमभने में बाध्य-से हो रहे हैं. जिससे राष्ट्रीय गौरव में चित श्राती है। इन्हीं दिनों शक चत्रप भूमक एक बार इस नगरी में जब श्राया था, तब देव तो भेंट करने उसके पटभवन को पधारे, किंतु वह एक बार भी भवदीय प्रासाद में न श्राया। वहाँ भी उसने देव के महत्त्व का अपने श्राचरणों से कुछ अपमान-सा किया, ऐसा सैनिकों तक को भान हुआ। मानो लाट राज्य उसका दवायल-मा हो। देव का स्वभाव परमोच है। ऐसी बद्ध बातों से भवदीय चित्त पर संभवत. प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु सैनिकों को ये बहुत बुरी लगती हैं। फिर शकों से मैत्री एक प्रकार स्वदेश-शत्रुता है। ये कर विदेशी धीरे-धीरे श्रधिकाधिक भारत पर न केवल श्रातंक जमाते जा रहे हैं, वरन इनके राज्य का प्रसर भी हो रहा है। उत्तरी गुर्जर राष्ट्र-संबंध के कारण मालव-संघ का मित्र है। यदि उससे शुद्ध मैत्री स्थापित हो सके, तो मालव-वीरों का भी साहाय्य अपने को समता के रूप में प्राप्त हो जाय, जियसे श्रपनी शक्कि श्रीर भी प्रकांड हो उठे। अब तक सेना में म्बबल की महत्ता तथा स्वदंश-प्रेम के भाव श्रात्मनिर्भरता के साथ सबल नहीं होते. तब तक उसकी सामरिक शक्रि नितांत हीन रहेगी। वह सममती है कि हम लोग क्या देश में शक-करता तथा श्रन्याय फैलाने के लिये जान देते फिरते हैं? विना परम दृढ़ स्वदेश-प्रेम तथा न्याय-पूर्ण पत्त पर विश्वास हुए कोई सेना सबल नहीं कही जा सकती। देखा जाय देख! कि ऐसे भावों के भारी मान से मालवों की राजभक्ति कैसी श्रेष्ठ है ? 'माल-वानां जयः' के मूलमंत्र से प्रत्येक मालव-त्रीर कट मरने को उतावला हो जाता है। यहाँ श्रपनी सेना के उत्साहार्थ ऐसा कोई मंत्र उपस्थित नहीं, वरन् जितनी बातें हैं, वे उलटी शौर्य-विनाशिनी हैं। मैं लाटीय सेना के बल-वर्द्धन के प्रतिकृत ऐसी ही कठिनाइयों को देखा हूँ, देव! श्रपने कटु विचारों को इस स्पष्टता के माथ अकट करने की एक बार फिर समा माँगता हूँ।

लाटेरवर—नहीं विक्रमार्कजी ! चमा माँगने की कोई स्रावश्य-कता नहीं । स्रापने तो स्रपने भाव हमारे बहुत हठ करने पर प्रकट किए हैं । उनमें बहुत कुछ तथ्य भी है । जब हमारे महासेनापित का भी ऐसा ही भाव है, तब बात विचारणीय है ही । ( महामंत्री से ) कहिए स्रार्थ ! स्रापका इस विषय पर क्या विचार है ? क्या कभी पर-राष्ट्र-सचिव से भी बात होने का स्रवसर स्राया था ?

महामंत्री—देव ! विक्रमार्कजी महोदय शिवि चित्रय होकर भी गुर्जर-शिक्त-वृद्धि के लिये ऐसे उत्सुक रहते हैं, मानो स्वयं गुर्जर ही हों। इतने दिनों से हमारी सेना में काम करते हैं। साधारण सैनिकों, चस्पों, सेनापितयों श्रादि से पूर्ण मित्रता के साथ मिलिकार सभी के प्रेम-भाजन हो रहे हैं, तथा सारे मंत्रिमंडल पर भी स्विवचार व्यक्त कर चुके हैं। सेनिक उन्नति के प्रयन्नों में इनका समय भी बहुतेरा लगता रहता है, तथापि हम लोगों के बहुत हठ करने पर भी कोई सेवा-शुल्क नहीं स्वीकार कर रहे हैं। सारा मंत्रिमंडल इनके निःस्वार्थ भाव-गिभित परिश्रम-प्राचुर्य, गुर्जर-प्रेम, निरालस प्रकृति तथा परोपकार-पूर्ण कृत्यों से बहुत प्रभावित है। हम लोग इनके निष्कर्षों को अत्यंत पूज्य दृष्ट से देखते हैं। स्मकवाली श्रहंकार-पूर्ण कृतियों से सारे मंत्रिमंडल का हृदय विदीर्ण हो रहा था, किंतु इस विषय पर देव के मोन से किसी ने कुछ प्रकट न किया। क्या हमारा राष्ट्र कोई वस्तु ही नहीं कि अपनी ही लाट राजधानी में हम सूमक-से चुद्दों का ऐसा श्रहंभाव सहं, तथा

इन कृर वन्य जंतुओं की अपमान-गिर्भत चेष्टाओं, कथनों आदि को हृदय का रुधिर जला-जलाकर सद्य मानते रहें ? मैं तो देव ! इनके थिचारों से पूर्णतया सहमत हूँ । मुर्भा पर क्या, सारी राष्ट्रीय जनता शकों पर महाक्रोधित है, किंतु देव की सहनशीलता से हम लोग विवश हो रहे हैं ; कहें, तो क्या कहें ?

लाटेश्वर—जब सबके ऐसे भाव थे, तब कहना था। (महा-सेनापित से ) क्यों, श्रार्थ ! श्रपनी सैनिक तत्परता पर श्रापके क्या विचार हैं ?

महासेनापित—क्या बिनती करूँ ? देव ! सेना श्रपनी जैसी महती है, श्रौर उस पर जैसा राष्ट्रीय व्यय है, उसके श्रनुसार उसकी सामर्थ्य मानो कुछ भी नहीं है । निश्चय-पूर्वक नहीं कह सकता कि यदि श्रपना राष्ट्र कोई श्रनुचित पत्त लेकर कियी युद्ध में प्रवृत्त हो, तो समरभूमि में श्रपनी सेना कहाँ तक विश्वसनीय होगी ?

लाटेश्वर—तब तो ऐसा दिखता है कि विक्रमार्क ने कोई नवीन बात नहीं कही; वरन् सारे मंत्रिमंडल का चिरकाल से यही मत था।

महामंत्री—ऐसा नहीं है, देव ! हम सबके चित्त शकों के श्रम्म श्रुष्टा श्रष्टाचारों से बुक्ते हुए थे, जनता त्राहि-त्राहि करती थी, सेना मारे क्रोध के श्राठ काटती श्रोर दॉत पीसती थी, किंतु किसी का कोई वश नहीं चलता था। जब दो-चार बार ऐसे मामले देव के सम्मुख नम्नता-पूर्वक, किंतु ददता के साथ उपस्थित किए गए, तब यही श्राज्ञा हुई कि शकों से मित्र-भाव के कारण किसी प्रकार बिना शत्रुता बढ़ाए हुए ऐसे उपद्रव शांत रखने के प्रयत्न हों। इन दिनों विक्रमार्कजी ने जब उमंग के साथ श्रपने देश-प्रेम-गर्भित जातीय विचार हम लोगों के सम्मुख उप-स्थित किए, तब इनके थोड़े ही प्रयत्नों से इनसे हम सबों का

मतैक्य हो गया। श्रौरों की कीन कहे, स्वयं युवराज महोदय की भी इनसे सित्रता है। इनका स्वभाव ऐसा महान है कि निम्न-से-निम्न श्रीर उश्च-से-उश्च व्यक्तियों से सदैव एक रस-पूर्ण ललक के साथ मिलते हैं। कभी कियी से अपने लिये कुछ चाहना तो दूर रहा, यदि किसी रूप में कोई कुछ देना चाहे, तो भी स्वीकार न करेंगे । अपनी राजधानी में यहस्रों लोग इनकी न्यूनाधिक कृपान्त्रों से बाधित हैं, किंतु स्वयं इन पर कियी के श्रनुग्रह का भार कदाचित् नहीं है। चित्रशाला से इन्हें त्राय श्रवश्य विशेष है, किंतु साधारण जनता पर इनका न्यय इतना है कि बचाना तो दूर रहा, कुछ श्रपने ही पास से उठा श्रवश्य देते होंगे। इनके कला-प्रेम, परोपकार, गुर्जन-प्रेम ग्रादि शतमुख से सराह-नीय श्रीर पूज्य हैं। ऐसे महानुभाव के मत का प्रभाव हम लोगों पर क्योंकर न पड़ता, विशेषतया इस कारण से कि हम सबी के चित्त में भी बैसे ही विचार भरे हुए थे। विक्रमार्केजी पच-मुच देश-प्रेम तथा श्रीदार्य की मूर्ति हैं। इनका-सा गुणी भी खोज निकालना श्रपंभवपाय है।

लाटेश्वर विक्रमार्कजी महादय! मैं श्रापसे श्रपनी भी पूर्ण सहानुभूति प्रकट करता हूँ। जब मेरी जनता के साथ श्रापका ऐसा सद्भ्यवहार है, तब उसके द्वारा मैं भी श्रापका पूर्णत्या श्राभारी हूँ। ऐसे महानुभाव की सम्मति न मानने का कलंक मैं श्रपने कपर स्वम में भी न लगने दूँगा। कृपया यह भी बतलाहए कि उत्तरी गुर्जर-राष्ट्र तथा मालव-संघ के शुद्ध भाव जानने के श्रवसर भी क्या श्रापको कभी मिले थे ?

विक्रमार्क -- मैं देव के कृपा-पूर्ण प्रोत्साहन तथा आर्य महामंत्री महोदय के अतिशयोक्ति-गर्भित वचनों से बहुत ही आभारी हूँ। देव ! उन दोनो राष्ट्रों में भी मेरा जाना हो चुका है, क्योंकि श्रमुभव-प्राप्ति के विचार से मैंने देशांतरों में भ्रमण बहुत किया है। यदि देव उपर्युक्त अतरराष्ट्रीय विचारों को पसंद करने की कृषा कर स्पर्के, श्रौर इस कार्य में सहयोग देनेवाले किसी अन्य व्यक्ति का श्रभाव हो, तो इसके फलीभूत करने का भार मैं अपने उपर विना किसी निज् लाभ के ले सकता हूँ। मेरा विचार भारतीय राष्ट्र-समुदाय को सबल करने का है, जिससे कूर शकों का प्राधान्य यहाँ न होन पाए। इस महाभाव की सफलता ही मेरा पुरस्कार होगा।

लाटेश्वर — ( महामंत्री से ) समक पड़ता है, श्रार्थ ! कि विक्रमार्कजी के कथनों की स्वीकृति के ग्रर्थ ग्रव मंत्रिमंडल से भी विचार-विनिमय करने की श्रावश्यकता नहीं रह गई है, क्योंकि इस पर सबका मतैक्य-सा दिखता है। फिर भी इतना सोचना रह जाता है कि दोनो गुर्जर-राष्ट्रों का मेल यदि मालव-संघ से हो जाय, तो क्या हम लोग शक-शिक्त से ग्रभय हो सकेंगे ?

महामंत्री—मेरा तो ऐपा ही विचार है, देव ! महासेनापति—श्रीर मेरा भी।

लाटेश्वर—तब, विक्रमार्कजी ! हम श्रापकी सम्मति कार्य-रूप में परिख्त करने की प्रम्तुत हैं । श्राप कृपया इसक लिये प्रयत्न कीजिए।

विक्रमार्क — देव ! में इस आजा से बहुत ही बाधित हुआ। निवेदन यह है कि उन दोनो राष्ट्रों से भी मैं ऐसी ही आजा प्राप्त कर सक् गा, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं यहीं प्रस्तुत रहूँगा, और वीरवरजी के द्वारा जो मेरा सामरिक शिचालय चल रहा है, वह भी इसी भांति चलता रहेगा। में अपने दो विश्वसनीय, चतुर मित्रों को प्रेषित करके उन दोनो राष्ट्रों के नेताओं को, जिनेसे मेरी भी न्यूनाधिक मित्रता है, पत्र लिखकर युक्त-पूर्वक उनका उत्तर मँगा लूँगा, तथा आशा है कि वे स्वीकृति-

सूचक होंगे । तब नियमानुकृत संधि हो जायगी, ऐसा मेरा विश्वास है।

लाटेश्वर — बड़ी कृषा होगी । तो भी मेरी इच्छा है कि इतनी भारी राजसेवा का कोई पुरस्कार श्राप श्रवश्य स्वीकार कर लीजिएगा ।

विक्रमार्क—मैंने कोई प्रण तो पुरस्कार के प्रतिकूल किया नहीं है, तथापि मेरी भावना ऐसे उच्च प्रयत्नों में स्वकार्य-साधन के प्रतिकूल रहती है, क्योंकि इससे श्रोताश्चों के द्वारा विचार- प्रह्मा में मंकोच का भय रहता है। यदि किसी प्रकार भारतीय राजमंडल शत्रु-दर्प से निवृत्त हो सके, तो यही क्या कम पुरस्कार है?

लाटेश्वर—ग्रापक विचार परमोच हैं। पुरस्कार का प्रश्न ग्रागे-पीछे देखा जायगा। ग्रभी ग्राप ग्रपने मित्रों के मार्ग-व्ययार्थ धन राजकोष से ले लीजिएगा। कार्य-संपादन शीघ्र होना चाहिए।

विक्रमार्क-जो ग्राज्ञा।

अनंतर यह विचार-सभा भंग की गई, और विक्रमार्क महोदय श्रपने कार्य में लगे।

### (व) रूपरेखा

युवराज द्वारा चित्रशाला की भारी प्रशंसा सुनकर राजकुमारी रूपरेखा भी श्रपनी श्रंतरंगा सखी के साथ एक दिन वहाँ उप-स्थित हो अनेकानेक बढ़िया चित्र देखकर बहुत हर्षित हुईं। श्रनंतर कई चित्र मोल लेकर विक्रमार्कजी से संलाप भी करने लगीं—

रूपरेखा—चित्रकार महोदय! मैंने श्रापकी सज्जनता, परमोच श्राचरण, चित्रकला-संबंधी प्रवीणता तथा सामरिक ज्ञान की महती प्रशंसा सुनी है। यदि यथारुचि बैठकें लेकर मेरा भी वैसाही तैल, चित्र बना दीजिए, जेसा युवराज का बनायाहे, तो बड़ी कृपाहो। ग्राशाहे, त्रापको कोई विशेष कष्ट न होगा।

विक्रमार्क—राजकुमारी जो ! श्रापक दर्शन पाकर मैं बहुत ही कृतज्ञ हुश्रा हूँ । यदि कोई प्रश्न पृष्ठूँ या विचार प्रकट करूँ, तो श्राशा है, श्राप तथा सखीजो उसके कोई उचितानुचित श्रर्थ न लगाएँगी । मैं एक कलाकार हूँ, तथा सींदर्यवलोकन श्रथच उसकी प्रशंता मेरा व्यापार ही है । सींदर्य-रचण मैं न केवल चित्रों द्वारा करता हूँ, वरन् ईश्वरीय सृष्टि में भी उसके स्थिरी-करण का प्रयन्त मेरा धर्म है । क्या ऐसी श्राज्ञा हो सकती है कि विना संदह या संकोच उखक किए हुए मैं छल-होन वार्ता कर सकूँ ?

सखी—चित्रकार महोदय ! त्रापका प्रश्न कुछ उद्विग्नता-जनक है ही, क्योंकि हम लोगों का परिचय श्रभी श्रापसे प्रायः नहीं के बराबर है। फिर भी श्रापक उच्चातिउच श्राचरण की सारे नगर में धूम है, श्रतएव यदि शुद्ध कलाविद् होने के नाते से श्राप हमारी राजकुमारी के विषय में सौंदर्यादि के संबंध में कुछ कहें-सुनेंगे, तो हम लोगों को श्रापत्ति न होगी। क्यों न राजकुमारीजी?

रूपरेखा-यही बात है। श्राप निःसंकोच भाव से प्रश्न कीजिए।

विक्रमार्क—श्रच्छा, तो कहता हूँ कि राजकुमारी का-सा श्रभूत-पूर्व जगन्मोहक सौंदर्य मैंने श्राज तक कहीं देखा नहीं। इसको मैं चित्रपट पर यथावत श्रंकित कर सकूँगा, इसमें संदेह है। इनके-से श्रंग-प्रत्यंग पर ही ध्यान देकर शायद महर्षि वाल्मीिक ने "समः सम-विभक्तांगः"वाला श्लोकांश जिला हो; तो भी इनका-पा श्राकर्षण कदाचित उनको भी देखने को न मिला हो। श्रवस्था इनकी श्रभी केवल १४ वर्ष की हो सकती है। है न ऐसा ही ?

सखी-यही बात है।

विक्रमार्क—में जानता हूँ कि गुर्जर-देश में ईश्वर ने सुंदर व्यक्तियों के शरीरों को रंग बहुत बिह्या प्रदान किया है। फिर भी राजपुत्री-जी का-सा लालिमा-युक्त, स्वर्ण-कांति-विमर्दक रंग मेंने श्रद्याविध किसी इतर में नहीं देखा। इसके श्रितिस्त श्रंग-प्रत्यंगों की सुघराई की उत्तमता जब शब्दों हारा व्यक्त नहीं हो सकती, तब विश्वपट पर में कैसे ला सकूँगा, यही ध्यान में नहीं धाता। में यह जानना चाहता हूँ कि भोजन, ब्यायामादि के संबंध में श्रापका श्राह्मिक नियम कैसा है? मेरी महती इच्छा है कि यह ज्वलंत सींदर्य श्रनन्व-यालंकार के उदाहरण-रूप में चिरकाल-पर्यंत संसार में स्थापित रहे।

सखी—ग्रभी तक तो कोई विशेष प्रयत्न किया नहीं गया है। क्या कृपया ग्राप इस विषय पर कोई सम्मति प्रदान करेंगे ?

विक्रमार्क—मेरी दद सम्मति यह है कि रूप का स्थिरीकरण उत्तम स्वास्थ्य से ही सभव है, श्रन्थथा नहीं। श्रतएव भोजन, न्यायाम, साधना, जीवन-चर्या श्रादि के संबंध में राजकुमारीजी को स्वस्थ रहने पर भी किसी महाभिषक की सम्मति पर ददता-प्वंक चलना चाहिए, जिसमें यह ईश्वरदत्त महानिधि संसार को खिरकाल-पर्यंत उपलब्ध रहे। मेरी ध्रष्टता समा कीजिएगा। मैंने जो भवदीय सौंदर्य की इतनी प्रशंसा की है, इसमें न तो कोई चाटुकारिता है, न साहित्यिक प्रेमियों की-सी रचना या प्रीति-भाव का लेश-मात्र संसर्ग। मैं तो एक कलाविद के नाते संसार में यह महती निधि स्थापित-मात्र रखना चाहता हूँ। सौंदर्य का पूर्ण निरीस्चण श्रथवा ज्ञान भी चित्रकारों को साधारण व्यक्तियों से बहुत विशेष होता है। इसीलिये मैंने श्राप दोनो को इस महानिधि की महत्ता का बोध कराया है, जिसमें इसके रस्चण का पूर्ण प्रयत्न हो, तथा जिङ्कालील्यात् श्रथवा इदिय-

सुखार्थ इस महारत्न का दुरुपयोग न होने पाए । इतना ही वरदान मैं राजकुमारी से माँगता हू।

रूपरेखा—चित्रकार महोदय ! त्रापका यह त्रत्युक्ति-पूर्ण वर्णन है तो बहुत श्रवण-पुष्यद, किंतु इहके रचणार्थ त्राप मुक्त पर तपस्वी जीवन का-या भार भी डाल रहे हैं।

विक्रमार्के—तपश्चर्या से फल भी तो श्रमोघ मिलते हैं। श्राशा है, श्राप वरदान से नाहीं करके एक शुद्ध कलाकार की निराश न करेंगी।

रूपरेखा--यद्यपि मेरी अवस्था श्रमी खाने-खेलने की है, तथापि श्रापकी श्रमिलाषा पूर्ण करने का दृढ़ वचन देती हूँ।

विक्रमार्क—बड़ी कृपा। यदि ऐसा कर सिकएगा, तो त्राप ही को संसार-यात्रा का पूर्ण सुख भी मिलेगा। मेरे वचनों को शुद्ध कला मात्र के रूप में लीजिएगा, ऊझ प्रार्थनादि से संबद्ध नहीं।

रूपरेखा—बड़ी कृपा। श्रन्छा, श्रब मेरं चित्र-संबंधी प्रस्ताव का उत्तर तो दे ही दीजिए। मेरी इच्छा उसकी महती है।

विक्रमार्क यथासाध्य श्रापका निराश न कहँगा, दिंतु श्रपनी शक्ति पर मुक्ते पूर्ण विश्वास नहीं है।

सखी—चित्र तो मैंने इसी शाला में एक-से-एक बढ़िया अभी देखें हैं। क्या श्रव श्राप वैसे फिर नहीं बना सकते ?

विक्रमार्क — श्रच्छा, मैं श्रापको पसंद श्राए हुए दस-बारह चित्रों की समीचा श्राप ही के सम्मुख करता हूँ। (यह कहकर उन दोनो द्वारा पसंद किए हुए कई चित्र जाकर श्रापने कहा।) श्रव इनमें से किसे श्राप उत्कृष्टतम मानती हैं?

सखी-( एक चित्र दिखलाकर ) यही क्या बुरा है ?

विक्रमार्क—किंतु इसकी नासिका राजकुमारीवाली से निकृष्ट है। (एक श्रन्य चित्र दिखलाकर) इसके बाहु श्रीर गले के श्राभूषण तथा रूप उत्कृष्ट होकर भी राजपुत्री के श्रागे फीके पड़ जाते हैं। किसी को लंक फीकी श्रातो है, तो किसी के उह। कहीं मस्तक का रूप बराबर नहीं बैठता, तो कहीं माँग श्रीर वेणी का सींदर्य। प्रत्येक चित्र में सामृहिक श्राकर्षण को न्यूनता तो प्रत्यच ही है।

रूपरेखा-क्या ये दोष मिटाकर चित्र बनाए नहीं जा सकते ?

विक्रमार्क —हो ऐसा श्रवश्य सकता है, किंतु जो सामूहिक प्रभाव श्रीर तेज देवीजी के मस्तक पर प्रस्तुत रहकर श्रपूर्व शोभा प्रदान करते हैं, उनको चित्रपट पर उतार देनेवाली त्लिका की शिक्ष मुभमें मिलनी सुगम नहीं है। फिर मौंदर्य ऐसा सुद्दावना है कि जितने बार उसे देखिए, उतने ही बार चित्रकारी से हटकर चित्त वास्तविक रूप ही पर जमा रहता है। विषयांतर पर विशेष ध्यान जाने से चित्र की उत्तमता में भेद पड़ सकता है।

रूपरेखा—यह तो कथन-मात्र समम पड़ता है, चित्रकार महोदय ! द्याप चित्रकार होने के श्रतिरिक्त कवि भी दिखाई देते हैं। श्ररे, प्रयक्त तो कीजिए।

विक्रमार्क-अञ्जा, दो दिन विचारार्थ प्रदान हों। श्रनंतर बिनती करूँगा।

रूपरेखा—जैसी इच्छा ।

इस प्रकार संजाप के पीछे राजपुत्री राजपासाद को पधारीं। वहाँ एकांत में सखी से उनकी यों वार्ता हुई---

रूपरेखा—प्यारी सखीजी, इस चित्रकार के रूप श्रीर गुण मेरे चित्त में ऐसे गड़ रहे हैं कि विवश हुई जा रही हूँ। कही, श्रव क्या करूँ?

सखी—रूप, शील और गुण उसके सब श्रद्धितीय हैं, किंतु कोई राजकुमार तो है नहीं; पिताजी कब के माने जाते हैं ?

रूपरेखा — वह मानेगा या नहीं, यह भी प्रश्न है। समक्त तो ऐसा पड़ता है कि कला की आड़ में मुक्त पर अपनी पूर्व मानसिक अनुरक्ति प्रकट कर रहा था।

सखी - इसमें तो तिल-मात्र संदेह नहीं, किंतु श्राचरण उसका इतना उच्च है कि राजस्वीकृति के विना श्रनुचितप्रकारेण विवा-हादि न करेगा, न श्राप ही ऐसा चाहेंगी। इधर पितृ स्वीकृति एक श्रनहोनी-सी घटना होगी।

रूपरेखा — मैं तो सममती हूँ कि वह माताजी के द्वारा प्राप्त हो सकेगी। रूप श्रीर गुण, दोनो में ऐसा मनुष्य कहाँ मिला जाता है ? केवल राज्य का श्रभाव सब कुछ नहीं है। उसके पास भारी उदारता-मात्र के कारण धनाधिक्य नहीं दिखता, नहीं तो प्राप्ति में कमी न होगी।

सखी—क्या श्राप श्रपनी श्रोर से भी प्रेम-भिचा माँगना चाहती हैं ?

रूपरेखा— इसमें अब अनौचित्य क्या रह गया है ? अपना अमोघ प्रेम या कम-से-कम आदर प्रकट करके वह एक प्रकार से प्रीति की भिचा माँग ही चुका है। इधर मैंने जिस चया से उसे देखा था, उसी चया से विवश हो चुकी थी।

सखी - इस बात में कुछ शीघ्रता की मात्रा समक्त पड़ेगी।

रूपरेखा—शीघ्रता तो उसी ने कर दी। मैं भवयं चित्त से प्रार्थी हो चुकी थी कि उसने श्रपनी श्रमिलाषा शब्दों तक में प्रकट ही कर दी। मुफे दिखता है कि श्रव श्रधिक मान करने से कहीं वह चला ही न जाय, श्रीर मैं हाथ मलती हुई रह जाऊँ। परदेसी तो ठहरा। उसका भाव पूर्णतया खल-हीन तथा सान्त्रिक है।

सखी-तब फिर गुप्त रूप से उसका श्राशय लेकर प्रयक्ष किया जाय, यह वचन ले लिया जाय कि बात कहीं प्रकट न हो।

रूपरेखा-यही उचित है।

श्चनंतर तीसरे दिन उसी सखी को साथ लेकर राजकुमारीजी एकाकी समय में चित्रशाला को पधारीं, श्रीर श्चालाप होने लगा।

सखी — किहए चित्रकार महोदय, श्रापने चित्र बनाने के विषय में विचार दृढ़ कर लिया या नहीं ?

विक्रमार्क—सखीजी ! मुभे इस विषय में अपनी शक्ति पर विश्वास नहीं जमता। यदि आज्ञा हो, तो खुलकर बात कह दूँ, यद्यपि इस प्रकार के कथनोपकथन का स्वल्प परिचय के कारण मुभे कोई अधिकार नहीं है।

रूपरेखा—ग्रापके श्राचरणों की भारी उक्तृष्टता से मैं सभी प्रकार के शुद्ध कथन सद्ध मानती हूँ। श्राप निर्भयता-पूर्वक, जो चित्त में श्रावे, बराबर कहिए। मैं बुरा न मानूँगी।

विक्रमार्क - तब बिनती करता हूँ कि मैं देवीजी के श्रपूर्व सौंदर्य के सम्मुख श्रवना चित्त सँभाल नहीं पाता। ऐसी दशा में श्राचरणों के पतन का भय उपस्थित हो जाता है। लाट-नगर में मेरा जो कार्य था, वह समाप्तप्राय हो चुका है। श्रतएव श्रव मैं यहाँ से श्रति शीच्र प्रस्थान का प्रबंध करने लगा हूँ, जिसमें कोई मानसिक श्रनीचित्य भी न होने पाए। मुफे चित्र बनाने के प्रयन्न में इस रूप-राशि को बार-बार ध्यान-पूर्धक निहारना पड़ेगा, जिससे साच्चिक भावों का बल शरीर में हो जाना संभव है। चित्र मुकसे बनेगा नहीं। यह भी प्रार्थना करूँगा कि देवीजी चित्रशाला में प्रधारने का कष्ट कृपा करके न उठाया करें। श्रपराधों के लिखे चमा माँगकर ऐसी ध्रष्टता करता हूँ। बिनची यह भी है कि मेरा शुद्ध भाव समस-कर क्रोध न कीजिएगा।

सखी—क्या श्रापने कभी मुकुर में श्रात्मीय कांति निहारने का कष्ट नहीं उठाया ? यदि मेरी सखी की साधारणी शोभा श्रापको ऐसी प्रभावोत्पदिका दिखती है, तो स्वयं श्रपना विशास रूप

परस्तने में श्रापकी कलात्मिका बुद्धि किथर प्रस्थान कर जाती है ? क्या कलात्मक ज्ञान ने श्रापको इतना न बतलाया कि जितना प्रेम एक श्रोर से होता है, उतना ही प्रायः दूलरे श्रोर भी दिखलाने लगता है ? क्या दो व्यथित हृदयों को जीवन पर्यंत विमर्दित करना ही श्रापको सर्वश्रेष्ठ सांशारिक श्राचाण तथा न्याय दिखता है ?

विक्रमार्क -में क्या सुन रहा हूँ ? राजकुमारीजी को किथी श्रज्ञात कुल-शील विदेशी व्यक्ति को श्रपना हृद्य एकाएकी देने का क्या अधिकार है ? कहाँ भारी पाम्राज्य की राजकन्या और कहाँ एक साधारण चित्रकार-मात्र ? मेरे शील-गुण, विद्या, सांसारिक स्थिति त्रादि श्रापने क्या जानी ? मैंने भी श्रापकी मानव-उल्ल को क्या देखा ? एक दूसरे के लिये हम दोनो पूर्णतया श्रज्ञात हैं। ऐसों का वैवाहिक सबंध एकाएकी कहाँ संभव है ? यह सत्य है कि इनको निहारकर मेरा चित्त स्ववश नहीं रहता है, किंतू चित्त मेरे शरीर के कृत्यों का स्वामी नहीं। मैं कठिन प्रयत्न द्वारा उसे स्ववश करूँगा, किंत विना गुणादि जाने केवल रूप-संबंधी मोह से श्रपने को वैवाहिक बंधन में किसी से श्राबद्ध नहीं कर सकता। उधर देवीजी एक बालिका-मात्र हैं। उचितानुचित का सम्यक् योध श्रभी इनको नहीं है। महर्षि बोधायन का कथन है-- "न स्त्री स्वातन्त्र्यमहीत।" इसका प्रयोजन यह है कि बालवय में पिता, युवावस्था में पति तथा वृद्धावस्था में पुत्र स्त्री के श्रभिभावक रहते हैं, तथा वह स्वतंत्र कभी नहीं होती।

रूपरेखा—यह कथन एक पुरुष ऋषि का है, न कि घोषा, मैत्रेगी, गार्गी ग्रादि का। क्या उनके कथनों में भी ग्राप ऐसे पोच विचार दिखलमा सकते हैं ?

विक्रमार्क—श्रष्ट्रा, इस शास्त्रीय तर्क से क्या प्रयोजन है ? श्रभी तो श्रापकी श्रवस्था पिता की श्रभिभावकता के बाहर जाने की नहीं। सखी — श्राप कैसे जानते हैं कि हमारी सखी द्वारा विना पिता की श्राज्ञा के श्रापसे ऐसा प्रस्ताव किया जायगा ? हमारी सखी ब्यक्ति-हीन राज्य से राज्य-हीन ब्यक्ति को स्वीकार्य मानती हैं। श्राप स्वयं प्रीति-प्रदर्शन द्वारा एक प्रकार से प्रेम-प्रार्थना करके श्रव पीछे हट रहे हैं।

विक्रमार्क -- सखीजी ! मैंने तो राजपुत्री के जाज्वल्यमान सौंदर्य को उचित म न्यून अशंसा-मात्र की । ग्रपने चित्त की विवशता भी चित्र न बना सकने के संबंध में बतलाई । इससे इतर याचना क्या की ?

यखी-इयमें प्रेम-प्रस्ताव व्यंजित था।

विक्रमार्क - पहले तो यह भाव मेरे चित्त में था नहीं, किंतु श्रब समभ पड़ता है कि एक प्रकार से ऐसा कहा श्रवश्य जा सकता है; फिर भी में चाहता हूँ कि देवीजी मेरे गुण-दोष समभ जें, श्रौर में इनके। इसके पीछेयदि इनके स्वजन भी मानें, तो मुभे विवाह में कोई श्रापत्ति न होगी । इतना समभ जिया जाय कि मैं एक साधारण व्यक्ति मात्र हूँ; विशेष संपत्तिवान् नहीं। यदि केवल गुणों से रीम संभव हो, तो मेरे श्राचरण पर विचार हो, तथा मुभे भी गुण-प्रदर्शन हों। मैं श्रापसे कोई धन-धान्य नहीं चाहता। श्रपने कुटुंब को सम्यक्ष्मकारेण सुख-पूर्वक रखने-भर की संपदा मेरे पास है। में तो एक प्रकार से तपस्वी हूँ। यदि रूप के श्रतिरिक्त सद्गुण भी देखूँ, तो मुभे कोई श्रापत्ति नहीं। तथाणि जान-सममकर मैंने कोई प्रस्ताव किया न था।

रूपरेखा — आप तो भगने के विचार में हैं, फिर गुण कैसे देखिएगा ? मैं मानती हूँ कि आपके विचार परम शुद्ध थे, किंतु मेरा ही चित्त उन कथनों से भी चलायमान हो गया !

विक्रमार्क-में श्रपनी विचार-शून्यता से मूर्खता कर गया । निर्दोषिता

होते हुए भी मेरे-से कथन किसी अनुमव-शून्य बालिका को उद्देग-कारी हो सकते हैं। श्रव तो जो हुआ, सो हो ही गया । मैं यहाँ से जाकर सीधा तचिशला के विद्यापीठ में प्रविष्ट हो तीन वर्ष-पर्यंत श्रध्ययन करूँ गा। वहीं देवीजी भी यदि चाहें, तो विद्या-खाभ करें। इतने दिनों में यदि कोई श्रनौचित्य सामने न श्राया, जैसा कि मैं निश्चितप्राय सममता हूँ, तो देवीजी को श्रधिकार देता हूँ कि मेरा वरण कर लें। इनकी भारी कृपा से इन्हें इतना और वचन देता हूँ कि यदि यह चाहेंगो, तो मैं नाहीं न कर सकूँ गा, किंतु इन्हें विना मेरा कोई दोष देखे भी न वरण करने का श्रधिकार रहेगा।

रूपरेखा—तीन वर्ष-पर्यंत विद्या-लाभार्थ वत-प्रालन श्रभी श्राप श्रावश्यक समभते हैं क्या ?

विक्रमार्क — श्रवश्य । यदि श्रभी श्रापका प्रस्ताव स्वीकार कर लूँ, तो भी इतने काल श्रविवाहित रहूँगा । ऐसी दशा में समभ सकती हैं कि मानो प्रस्ताव मैंने श्रभी से स्वीकार कर लिया । देश-प्रेम तथा श्रीदार्थ पर मेरी विशेष श्रद्धा है, तथा स्वार्थाधना से भारी चिद्र ।

रूपरेखा — तब मैं गुप्तरीत्या यह निबंध स्वीकार करती हूँ। यद्यपि श्राप मुसे स्वतंत्रता का श्रिधकार देते हैं, तथापि मैं उसे प्रह्म नहीं करती। यदि तीन वर्ष-पर्यंत हम दोनो के श्राचरणों में कोई विशेष दूषणा प्रकट न हो, तो भाज ही से हम दोनो का वैवाहिक निबंध गुप्तरीत्या परम दृद तथा श्रह्ट है। मैं भी इतने दिनों विद्या-प्राप्ति श्रीर श्राचरणोक्ति के पाठ सीखने में तन-मन-धन से प्रकृत रहूँगी। एक प्रकार से भवदीय निबंध मेरी श्रमोध उन्नति करेगा।

विक्रमार्क-जब आप इतनी इदता-पूर्वक मेरे अदत्त प्रेम का

भादर कर रही हैं, तब मैं भी गुप्तरीत्या बतलाता हूँ कि निर्धन न होकर मैं मालव-संघ का युवराज हूँ। केवल यह बात किसी से प्रकट न होने पाए, यहाँ तक कि आपके माता-पितादि भो न जानें।

रूपरेखा—यह सुनकर में श्रीर भी प्रसन्न हुई । मेरा एक गुण तो श्रापने जान ही लिया कि राजपद का गर्व छोड़ केवल गुणों पर रीभ-कर मैंने श्रापका श्रादर किया था।

विक्रमार्क—एतदर्थ स्रनेक धन्यवाद ! इतना स्रौर कहे देता हूँ कि देश-प्रेम के लिये में शरीर ही धारण करता हूँ । यदि स्रापके या स्वयं मेरे भी कोई स्वजन इस महागुण से घोर प्रतिकृतता करेंगे, तो शबुखों के समान मेरे द्वारा विनास्य तक होंगे ।

रूपरेखा — पारे देश के लाभार्थ मुक्ते किसी बात में श्रापित नहीं। कृतया हम लोगों का पूरा वार्तालाप गुप्त रखिएगा।

विक्रमार्क-ऐसा तो होगा ही । अच्छा, फिर आज ही से आपका चित्र वनना प्रारंभ होकर आठ-दस दिनों में पूर्ण हो जायगा। अब मुक्ते परिस्थिति-परिवर्तन के कारण कोई उद्विग्नता न होगी।

रूपरेखा - बड़ी कृपा।

श्रनंतर विक्रमार्क ने ख़्ब चित्त लगाकर राजकुमारी का एक ऐसा उत्कृष्ट चित्र बनाया, जिसे देखकर वह परम प्रसन्ध हुईं। उनके प्रासाद में लगाए जाने को इन्होंने कई परमोत्तम चित्र श्रौर भी दिए, जिनमें एक स्त्रयं श्रपना भी था।

#### (स) संधि

दस ही पंद्रह दिनों में विक्रमार्क ने उत्तरी गुजरात अथच माखब-संघ से स्वीकार-पत्र मँगवाकर खाटेश्वर के सम्मुख उपस्थित कर दिए, और यथासमय तीनो राज्यों में साम्य के विचारों पर गर्भित पूर्ण मित्रता की संधियाँ नियमानुसार हो गईं। इनका भाव यह था कि सारी बाझ शक्तियों के मंबंध में ये तीनो राज्य आत्मरच्ख तथा आक्रमणों में मिलकर पूर्ण मित्रता के साथ व्यवहार करेंगे, तथा इन तीनो में से प्रत्येक का शत्रु या मित्र तीनो के लिये ऐसा ही समका जायगा । अनंतर सेना-संबंधी उन्नति के अपने मारे विचार महासेनापति को बतलाकर जब आप वहाँ से स्वदेशार्थ प्रस्थान करने को उद्यत हुए, तब एक श्रंतरंग राजसभा में महामंत्री तथा पर-राष्ट्र-सचिव के साथ बैठकर लाटेश्वर ने इनसे इस प्रकार विचार-चिनिमय किया—

लाटेश्वर—विक्रमार्कजी ! आपने विदेशस्थ शिवि चित्रय होकर भी हमारे लाट-राज्य का भारी उपकार किया है; इसके लिये मैं परम प्रेम-पूर्वक अनेकानेक धन्यवाद देता हूँ, तथा यह भो चाहता हूँ कि कोई पुरस्कार भी प्रहण करके सुभे बाधित करें।

पर राष्ट्र-सचिव — श्रापके प्रयत्नों से हमारा संबंध भारतीय समीप-वर्ती राष्ट्रों से श्रच्छा हो गया है। श्राशा है, भविष्य में यह नवीन स्यवहार उत्तमता-पूर्वक चलेगा। श्रापको राजकीय श्राज्ञा से पुरस्कार लेने में लजा का बोध न करना चाहिए।

महामंत्री—श्राप इसे पुरस्कार न मानकर पारिश्रमिक समिकए। जिन लोगों के हाथ चित्र बेचते थे, उनसे क्या दाम न लेते थे? हमारा भी तो काम किया है। न्याय-पूर्वक देखा जाय, तो यह राज्य ही श्रापसे विना मूल्य कोई काम क्योंकर ले सकता था?

विक्रमार्क—देव की माज्ञा योग्य है, तथा श्राप महानुभावों के कथन भी यथार्थ हैं। पारिश्रमिक या पुरस्कार कुछ भी लेने में मेरा कोई श्रपमान न होकर मान ही है। कोई लज्जा नहीं बोध करता, केवल इतना ध्यान श्राता है कि मैं वास्तव में देश-भक्त हूँ। यदि लाट-राज्य ददता-पूर्वक देश-रचा तथा शक-प्रतीकार में प्रकृत रहे,

तो मुक्ते सेवा तक करने में कोई श्रापित नहीं, किंतु राज्यों के भाव समय के साथ बदल भी सकते हैं। इधर मेरे जीवन का मुख्य उद्देश्य शकों से देश की रचा है। संभव यह भी है कि यही राज्य किसी समय शकों के श्रनुकूल हो जाय। ऐसी दशा में मुक्ते इसके प्रतिकूल भी प्रयन्न करना पड़ेगा। इसीलिये स्वामी-सेवक-भाव नेमित्तिक रूप में भी स्थापित करने में मुक्ते मंकोच होता है, क्योंकि किसी भी दशा में स्वामिलवण की लाज रखनी भद्रत्व के लिये श्रावश्यक है।

महामंत्री—नैमित्तिक सेवा का वेतन लेने से स्वामी-भेवक-भाव सदा को स्थिर नहीं होता। समभ लीजिए कि ऐसा होना उचित है कि न तो श्राप हमारे श्रनुचित भार के श्रधीन हों, न हम लोग श्रापके। न तो पारिश्रमिक पुरस्कार है, न पुरस्कार से ही सदैव स्वामी-सेवक भाव उपजता है।

विक्रमार्क—तब मैं यही बिनती करूँगा कि मैंने जितना कार्य किया है, उसी के श्रनुसार योग्य वेतन मिल जाय, उससे विशेष कुछ नहीं। राजकीय दया को भी मैं श्रमाद्य नहीं मानता, किंतु राज्य से श्रपना संबंध श्रभी इतना दढ़ नहीं समस्ता कि श्रपने में इसकी पात्रता समक्तूँ।

लाटेश — विक्रमार्कजी ! मैं श्रापकी उच्च भावनाओं से हर्षित हूँ। श्रापको पारिश्रमिक ही दिया जायगा। यदि उसकी मात्रा श्राप ही के कथनानुसार रक्खी जाय, तो श्राप उसे बहुत घटाकर कहेंगे, ऐसा मुभे भय है। श्रतएव महामंत्रीजी से परामर्श करके उसकी मात्रा स्थिर कर लीजिएगा।

विक्रमार्क—जो श्राज्ञा देव ! ध्रष्टताश्चों के लिये चमा माँगकर मैं श्रव इस राज्य से बिदा होता हूँ । बड़े ही प्रेम एवं नम्रता-पूर्वक देव तथा मंत्रिमंडल को प्रशाम करता हूँ । श्राशा है, भविष्य में भी इस राज्य से मेरा संबंध प्रेम-पूर्ण रहेगा, तथा मेरे द्वारा इसे सदैव लाभ ही पहुँचेगा।

लाटेरवर—में श्रापके उच विचारों तथा गुर्जर-प्रेम से बहुत प्रयत्न हूँ । श्राशा है, भविष्य में भी ऐसे ही भाव स्थापित रहेंगे ।

श्रनंतर विक्रमार्कजी श्रपनी सामग्री एकत्र करके, राजकुमारी के एक बार फिर दर्शन करके, तथा उन्हें पूर्णतया श्राश्वामन देकर सवर्ग उज्जयिनी को पधारे। चलते समय ब्रह्मभोजादि करके श्रापने परम उदारता-पूर्वक निमंत्रित श्रतिथियों को प्रमन्न किया।

# छठा परिच्छेद

## तच्चिश्चला-विद्यापीठ

## (श्र) रूपरेखा और विक्रम

विक्रम की लाट-संबंधिनी कार्यवाही से राजा गंधर्वसेन बहुत ही प्रसन्न हुए। विशाल हर्षोत्साह एवं उत्सवों के पीछे इनके तत्त-शीला में तीन वर्ष-पर्यंत श्रध्ययनार्थ सारे कुट व तथा मंत्रिमंडल ने प्रसन्नता-पूर्वक स्राज्ञा एवं सम्मति दे दी। स्वयं इनके, वीरवर के श्रथच पंचभद्रों के लिये उचित मात्रा में व्यय की श्राज्ञा हो गई. जो इन लोगों को एक शिवि-मित्र के द्वारा मिलने का प्रबंध हुआ। तच्चशिला शकों के राज्य में था, जियसे विक्रम के गुप्त रूप से रहने के संबंध में विशेष प्रयःन किए गए। त्राप यथापूर्व शिवि चत्रिय विषमशील कहलाते रहे। वहाँ पहुँच, मुख्याचार्य की श्राज्ञा लेकर श्राप मासिक व्यय में से पुष्कर की भाँति छ पुण्य शिष्यों को सहायता देने लगे । वीरवर ने तीन को दी, तथा पाँचों भद्रमित्रों ने श्रपनी-श्रपनी छात्रवृत्ति से एक-एक को । इस प्रकार विक्रम को मिलाकर इकीस विद्यार्थियों का एक मित्रयंघ स्थापित हो गया। यद्यपि किमी भी मित्र का सहायता-स्थापन के संबंध में कोई क्रिक्य न था. वरन विक्रम ने उन सबको पूर्णतया स्वतंत्र रहने की आजा भी दी थी, तथापि पुष्कर में जैसा हुआ था, उसी प्रकार इन सबों ने यहाँ भी इनसे तथा श्रापस में पूर्ण मैत्री श्रथच सहायता देने का हंग स्थापित किया। बाचार्य की बाजा लेकर ब्रापने जैसे वहाँ रात्रि में रच्चणार्थ भ्रमण का नियम स्थापित किया था, वैसा ही यहाँ भी किया, केवल इस बार वीरवर ने इन्हें कि भी दिन श्रकेले बाहर न जाने दिया, वरन् प्रतिरात्रि के लिये कभी इनका पाथ न छोड़ा। शेष उन्नीस मित्रों में भी छ दिन तीन-तीन लोग माथ रहते थे, केवल एक दिन विक्रम श्रौर वीरवर ही फिरा करते थे। वीरवर ने मालव-राज्य द्वारा नियुक्त सारी-की-सारी छात्रवृत्ति इतरों को लगा दी थी, तथा श्रपने लिये व्यय का प्रबंध स्वयं अपने मंडल से किया था। पंचभद्रों ने श्रपनी-श्रपनी छात्रवृत्तियों को भारी समम्कर श्राधी-श्राधी वृत्ति से एक-एक पुर्वशाख्य की सहायता की थी। स्वयं विक्रम के बहुत कुछ नाहीं करने पर भी इस बार व्ययार्थ कुछ श्रधिक धन मिलने लगा था। इसीलिये इन्होंने छ लोगों की सहायता की। प्रतिरात्रि क परिश्रमण में इस रचा-मंडली में प्रतिसप्ताह एक रात्रि को दो लोग निकलते थे, तथा शेष दिनों में पाँच-पाँच। साधारण रचकों को श्राचार्य की गृत्त श्राज्ञा मिल चुकी थी कि इनकी सहायता किया करें। इस प्रकार रचा का कार्य चैनन्यता-पूर्वक चलने लगा।

विक्रम के वहाँ पहुँचने से प्रायः दम दिन पूर्व ही लाट-देश के युवराज, सोमदेव तथा राजकुमारी रूपरेखा विद्यापीठ में प्रविष्ट हो चुकी थीं। राजकुमार ने युद्ध-वद्या सीखने में विशेष ध्यान खगार्या, तथा राजकुमारी ने स्त्रियों के योग्य विषयों पर। विक्रम की मंडली तथा इन दोनों की योग्यता एवं प्रबल विद्या-प्रेम से श्रध्यापक वर्ग बहुत प्रसन्त रहता था। इन प्रकार इन सबकी उन्नति का मार्ग बहुत प्रशस्त तथा विद्या-संबंधी लाभ पूर्णता के साथ श्रप्रदार था। जब विक्रम विद्यापीठ पहुँचे, तब चार-छ दिनों में श्रपनी अतरंगा सखी के साथ राजपुत्री रूपरेखा इनसे जाकर एकांत में मिलीं। दोनो श्रधंत प्रसन्न हुए, श्रीर वार्तालाप भी होने खगा—

रूपरेखा—कहिए युवराज महोदय ! हम लोग तो यहाँ श्रापसे दस-बारह दिनों पूर्व से प्रविष्ट हैं, श्रापने इतना विलंब क्यों लगाया ?

विक्रमार्क—देवीजी महोदया ! मुभे पिता तथा माताश्रों की आज्ञा श्रथच मंत्रिमंडल की सम्मति प्राप्त करने में कुछ विलंब लग ही गया। पहले लाट से उज्जियनी गया। इतने दिन बाहर रहने से माता-पिता ने हर्षे स्मव मनाया। श्रनंतर पठन-पाठन का कथन करके कठिनाई से श्राज्ञा प्राप्त कर सका। उधर श्राप सीधी चली श्राई होंगी।

रूपरेखा—यही बात थी। श्रन्छा, यहाँ घोर दरिद्रता का यह भगगल श्राप क्यों गाँठे हुए हैं ? यथायोग्य प्रकार से क्यों नहीं रहते ?

विक्रमार्क—यहाँ शकों का श्रिधकार है, श्रतएव गुत रूप से रहने में विशेष कत्याण की श्राशा है। दरिदावस्था से श्रिपन ऊपर लोगों का ध्यान कम जाता है। उधर सारे जीवन-भर सधन दशा का उपभोग करता ही रहा हूँ, श्रीर भविष्य में भी करना है। श्रतएव कुछ काल-पर्यंत दरिदावस्था के भोगने से कष्ट न होगा, तथा श्रनुभव-वृद्धि होगी ही। विद्या-प्राप्ति को ब्रह्मवर्य ज्ञान-विवर्द्ध नार्थ होता ही है। दरिद्वावस्था में लोकानुभव बहुत श्रिधक हो जाता है।

रूपरेखा—न्त्रापकी संभी बार्ते परम विचित्र हैं। कहाँ मालव-युवराज, कहाँ शिवि चित्रकार श्रीर कहाँ एक दरिद्र विद्यार्थी ! श्रापकी तो ''श्रनेकरूपरूपाय विष्णुचे प्रभविष्णुवे'' वाली दशा है। मेरा इन सभी रूपों को भक्ति-भाव से नमस्कार है।

विक्रमार्क--ऐसी श्राज्ञा न हो देवीजी ! मैं तो श्राप ही दास हो चुका हूँ । सेवकों का ऐसा मान बढ़ाने से समय पर श्राज्ञा-भंग के क्लेश उठा सर्केगी । सखी—ऐसी ही कृपा सदैव हमारी सखी पर बनी रहे, यही प्रार्थना है।

विक्रमार्क-पह बात अब इन्हीं के अधीन है, मैं तो वचन-बद्ध

रूपरेखा-- वचन-बद्ध हम दोनो हैं। श्रच्छा, एक प्रार्थना विना किए नहीं रह सकती।

विक्रमार्क-वह क्या है ?

रूपरेखा-प्रतिसन्ताह एक बार हम लोगों को सहभोज्यता से क्या सम्मानित कर सकते हैं ?

विक्रमार्क-प्रित दो सप्ताह एक दिन स्वच्छंद रखिए, दो दिन मेरे यहाँ श्राप तीना का भोज रहे, तथा एक दिन मेरा श्रापके यहाँ । मैं श्रकेला जाया करूँगा, उधर श्रापके साथ मोमदेवजी तथा सखीजी भी रहा करेंगी।

रूपरेखा - इसमें तो त्रापके नियमित व्यय पर बोभ पड़ेगा।

विक्रमार्क —िकसी प्रकार काम चल ही जायगा। एक बात श्रीर है। श्राप स्वतंत्र न होकर भ्राता की श्रिभभावकता में हैं, श्रतएव प्रकट में यह प्रस्ताव उन्हें करना चाहिए।

रूपरेखा-क्या मुभे इतना भी श्रधिकार नहीं ?

सखीं—है श्रवश्य, किंतु युवराज के विषय में उन्हीं का प्रस्ताव योग्य है, वरन् उनसे बात भी मैं करूँगी। श्राप मौन ही रहिए।

विक्रमार्क—यही बात है, सखीजी ! श्राप दूर की बात सोच रही हैं। एक बिनती भी है कि यहाँ मुभे युवराज कहने की श्रादत न डालिए।

रूपरेखा—ग्रच्छी बात है। फिर मैं जाती हूँ। कृपा रिखएगा। विक्रमार्क—जैसी इच्छा; कृपा तो श्रापकी मुख्य है। इस प्रकार वार्ताखाप करके राजकुमारीजी सखी के साथ श्रपने निवास-स्थान को पथारीं। उसी दिन युवराज सोमदेव ने इनके पास आकर उपर्युक्तानुसार सहभोज्यता का विषय निश्चित कर लिया। यह पूरी मंडली पठन-पाठन पर दृढता-पूर्वक ध्यान देती थी। साथ-ही-साथ सामाजिक विषय भी चला करते थे। एक बार जब विक्रम युवराज सोमदेवजी के यहाँ भोजन कर रहे थे, तब इस प्रकार श्रालाप-संलाप होने लगा—

रूपरेखा—विषमशीलजी! श्राप जब लाट में विराजते थे, तब पाटंबर श्रादि धारण करते थे, श्राजकल घोर रूप से दरिद्रता क्यों घेरे हुए है? विषमशील—उस काल में एक सधन व्यापारी था, किंतु श्रीवा श्रापनी साधारणी दशा पर हैं।

रूपरेखा-समभ तो आप अन्यंत निर्धन पड़ते हैं।

विषमशील-"प्रन्यक्षे किंग्प्रमाण्म्" की बात है, देवीजी !

रूपरेखा - प्रत्यच वार्ते बहुधा श्रश्चाद्ध भी निकल जाती हैं। मैं श्रनावश्यक विचार क्यों करूँ ? श्राप उत्तर दीजिए न ?

विषमशील—तब उत्तर यह है कि श्राप निर्धन होंगी, मैं तो सधन हूँ । सारा व्यय करके भी दश पण प्रतिमास इतरों के लिये बच जाते हैं । जिसे श्रावश्यकता हो, वह निर्धन है । दिरद्रता तो विचाराधीन होती है, धनाधीन नहीं ।

सोमदेव—( हँसकर ) तब तो श्राप महाधनवान् दिखते हैं। रूपरेखा—लाट में तो श्रंगलीयक, तारहार, रत्नप्रधितोत्तरीय श्रादि धारण करते थे, वे सब क्या हुए ?

विषमशील—उस काल चित्रों की बिकी से धन कुछ श्रधिक पास था । विदेश-यात्रा के समय पिताजी ने भी विवश करके बहुत कुछ दे दिया था ।

सोमदेव—वह सब मामग्री श्रव क्या हुई ? विषमशील—लाट से प्रस्थान के समय एक-एक ब्रह्मभोज श्रीर चमरभोज किए थे। जो वस्तु जिस सुपात्र व्यक्ति को भाई, वह उसे ही मिल गई। सुभे उन वस्तुत्रों की श्रावश्यकता शेष न थी, क्योंकि व्यापार वहीं छोड़ चुका था।

सोमदेव--यह चमरभोज क्या वस्तु है ?

विषमशील—जैसे ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है वैसे ही चमारों को भी कराना चाहिए। मैं मभी जातियों का सम्मान करता हूँ। रूपरेखा—है तो श्रेष्ट विचार।

सीमदेव—चलते समय मंत्रिमंडल ने भी श्रापको कई लच पण तथा प्रचुर सामग्री दी थी।

विषमशील — मैंने उसे चाहा कब था ? हठ-पूर्वक दी गई थी। श्राप ही के यहाँवाले बाह्मणों की भेंट हो गई। श्रपनी सामग्री भी उन्हीं को देकर विद्यापीठ को चला श्राया। यहाँ उन वस्तुश्रों की क्या श्रावश्यकता शेष थी ?

रूपरेखा—तीन वर्षों क पीछे जब घर जाइएगा, तब क्या कीजिएगा ? क्या वह दिन ध्यान में रक्षने योग्य न था ?

विषमशील—मेरे-से सधन लोगों को भविष्य की क्या चिंता है ? सोमदेव—वस्त्र तो त्रायके पास पाटंबर एक नहीं दिखता। विषमशील—त्लांबर तो प्रस्तुत हैं। केवल चमक की बात है, नहीं तो चिरस्थायी ये ही हैं।

सोमदेव - वस्नागार कितना बड़ा है ?

विषमशील—सात-सात दुकूल युग्म तथा उष्णीष हैं। सोमदेव—इतने ही से काम चल जाता है ?

विषमशील — इसमें कौन काठिन्य है ? एक-एक धुलाई के वस्त्र दो-दो दिन धारण करता हूँ। धोधी काम कर ही देता है।

सोमदेव--ग्राधिक क्यों नहीं बनाते ?

विषमशील-भन कहाँ से लाऊँ ?

सोमदेव—यदि कोई कुछ भेंट करना चाहे ? विषमशील—क्या ब्राह्मण हूँ, जो प्रतिग्रह के लिये हाथ फैलाऊँ ? सोमदेव—एक-श्राध चित्र बना दीजिएगा । विषमशील—श्राजकल ब्रह्मचारी विद्यार्थी हूँ, ब्यापारी नहीं । सोमदेव—मित्र-भाव से ग्रहण करके कृपा ही कीजिएगा ।

विषमशील — जिस वस्तु की आवश्यकता हो, मित्र-भाव से ले सकता हूँ। उससे अधिक वस्तुएँ मैं इतरों को दे दिया करता हूँ, जिसमें उनके रक्षण का भार न पड़े। यदि मुक्ते कोई अनावश्यक वस्तु देनी हो, तो वह किसी मुपात्र ब्यक्ति को देदीजिए, मानो मुक्ती को दी।

सोमदेव - क्या इस दरिद्र-जीवन से कष्ट नहीं होता ?

विषमशील—कष्ट तब हो, जब कोई स्रावश्यक वस्तु स्रप्राप्त रहे। यदि भोजन, वस्तु, शयन, चिकित्सा स्रादि के लिये सामग्री प्रस्तुत हो, तो कष्ट कहाँ हो सकता है ? चिकित्सा का मुफे काम नहीं पड़ता, क्योंकि नियमित जीवन के कारण स्रस्वस्थ होता ही नहीं। इतर कीन स्रावश्यकता स्रप्राप्त है ?

रूपरेखा--श्रपने वस्त्र देखिए, संपन्न महाशय !

विषमशील — मेरा कोई वस्त्र न तो मिलन है, न फटा-पुराना।
मोटे वसन रहते विशेष हैं। व्ययाधिक्य भी नहीं होता। पाटंबर
श्रादि के धारण से जो शारीरिक शोभा बढ़ती है, उससे श्रिषक
स्वस्थ श्रीर सबल शरीर से प्राप्त है।

रूपरेखा—यदि पाटंबर भी हों, तो क्या कोई विशेषता न आवे ? विषमशील—आवे क्यों नहीं, किंतु आवश्यक नहीं है। धनाभाव से उसके मोख चुकाने में असमर्थता है न ? और अपने हृदय में किंचित यह सोच लेने से कि वस्त्र अच्छे हैं, संतोष भी पूर्ण हो जाता है। रूपरेखा—कदाचित् हृदय में सोच लेने से खुधा-पूर्ति भी हो जाती होगी? विषमशीक्य—महभी संभव होता, यदि छद्र स्मरण न दिलाया करता। रूपरेखा—वस्त्रों की निकृष्टता का स्मरण नेत्र भी दिला सकते हैं ?

विषमशील—चित्त में ऐसा भाव प्रवल हो तव न । धनाभाव की भी बात कह ही चुका हैं।

सोमदेव-इससे कष्ट हुआ कि नहीं ?

विषमशील — कष्ट तब हो, जब तदर्थ इच्छा-शक्ति बलवती हो। मेरी इच्छाएँ प्रायः परिभित एवं स्ववश रहा करती हैं।

रूपरेखा — कोई-कोई कामनाएँ तो श्रापकी भी बलवती हो जाती होंगी ?

विषमशील — ऐसा श्रद्याविध एक ही बार हुश्रा, किंनु उस बार भी चित्त स्ववश हो जाने से कष्ट की सीमा प्राप्त न हुई ।

सोमदेव—सेवक कितने रखते हैं ?

विषमशील-चार।

सोमदेव-कौन-कौन ?

विषमशील — दो हाथ श्रीर दो पैर। ये सेवक कभी साथ नहीं छोड़ते।

रूपरेखा-वास्तविक कोई नहीं है क्या ?

विषमशील—है क्यों नहीं ? किंतु ''स्वयं दासास्तपिस्वनः'' की बात है ही। फिर भी पठनार्थं समय बचाने के विचार से दो रखता हूँ। इससे ऋधिक आवश्यकता नहीं पड़ती।

रूपरेखा—जो बार्ते श्राप बघारते हैं, उनमें से कई में "श्रंगूर खट्टे" की बात भी समभ पड़ती है। श्रच्छा, भोजन क्या करते हैं? शरीर में ऐसी दीन्ति तथा पौरुष का संचार किस युक्ति से रखते हैं?

विषमशील—देवीजी! भोजन शरीर-धारण के निमित्त किया जाता है: शरीर-धारण भोजनार्थ नहीं है। जो व्यक्ति पोषक तस्त्व- संबंधी ज्ञान का प्रयोग भोजनों में नहीं करते, उनके शरीर न तोः सुंदर रहते हैं, न सबल ।

सोमदेव-इस्का विषय कुछ विस्तार के साथ कहने की क्या कृपा करेंगे ?

विषमशील-ग्रन्छा, सुनिए। देह एक यंत्र है। इसे समुचित प्रकार से चलाने को जिन-जिन वस्तुश्रों की श्रावश्यकता है, केवल उन्हीं का खाना योग्य है, इतर का नहीं । मानुष-तन में दो से पृथक्-पृथक हड्डियाँ होती हैं, जो मांस-तंतुश्रों श्रादि से पारस्परिक संबंध रखती हैं। जैसे तैलादि के साथ श्रोंगे न जाने से वाहनों क पहिए तथा धुरे कट जाते हैं, उसी भाँति इनके भी लड़कर कट जाने को राकने के लिये घृत, तैलादि की श्रावश्यकता है। प्रायः एक टंक घृत नित्यप्रति लेने से यह कार्य सुगमता-पूर्वक चल सकता है। इससे सवाया पर्यंत ले लेने से विशेष हानि नहीं, किंतु श्रधिक होने से चरबी ( मजा ) बढ़कर शरीर को स्थूल तथा निर्वल बना देगी। इसी भाँति पोषक तत्त्व यदि भोजन के साथ समुचित मात्रा में सजीव पहुँचने रहें, तो देह का पोषण होता रहेगा। कुछ वस्तुएँ कची श्रवश्य खानी चाहिए, तथा शेष जल में पकाई हुई। भोज्य वस्तुश्रों के कल्हारने में उनके बहुतेरे पोषक तस्व नष्ट हो जाते हैं। नित्यप्रति हरी पत्तियाँ प्रायः दो टंक शार्कादि के रूप में खाने से समुचित मात्रा में लोइ-तस्व रुधिर में पहुँचकर क्वालिमा की वृद्धि करते हैं। ऐसे ही सैकड़ों विचार हैं। सारांश यह कि भोजन में स्वाद का विचार न्यून होना चाहिए, तथा पोषण का बहत प्रधान।

रूपरेखा-ये बार्ते श्रापने जानी कहाँ से ?

विषमशील—देवीजी ! इसका वैद्यक विभाग ही है, जो प्राकृतिक जीवन को श्रेष्ठ मानता है। उसके श्रतुसार चलने से शरीर सबल. तथा नीरोग रहेगा, श्रथच जीवनाविध १०० से १५० वर्ष-पर्यंत सुगमता-पूर्वक प्राप्य है। सौंदर्य का तो यह चिकित्सा-विभाग मुद्ध है। इसी विचार से मैंने एक बार लाट में श्रापको छपदेश भी दे ढाला था, यद्यपि योग्यता में श्रापके समान भी न था।

रूपरेखा —मैं तभी से बराबर यथासाध्य इसका सेवन भी करती आई हूँ, श्रीर भविष्य में भी करूँगी। श्रापने तो तपस्विनी-जीवन का-सा उपदेश दिया था, किंतु फल भी उसका प्रत्यच है।

विषमशील--मैं श्रपने यहाँ उन्हीं नियमों के श्रनुसार भाजन बनवाता हैं।

सोमदेव — मेरी स्वसा ने मुक्ते भी इस विषय पर बहुत कुछ समभाया है। इसीलिये इम दोनो श्चापके श्रातिथ्य से प्रसन्न ही रहते हैं, यद्यपि बहुतों को वह भोजन सुस्वादु न लगेगा। विषमशील—यही बात है, युवराज महोदय!

सोमदेव--- प्रच्छा, श्राप हम लोगों के निमंत्रण करने पर क्यों हठ किया करते हैं? श्रापके सेवकों को प्रबंध विशेष करना ही पहला है।

विषमशील—मेरे यहाँ उन्हें काम ही कौन बहुत है ? ब्यय भी नियमित ही रहता है। श्रापके निमंत्रण से मुक्ते कोई कष्ट तो है नहीं।

रूपरेखा—सधन होने से उस व्यय से आपको कष्ट ही क्या होता होगा ?

विषमशील-यही बात है, देवि ! श्रापके वचन का ब्यंग्य श्रभिधा-रूप में सत्य है।

रूपरेखा---कृपालु तो बहुत समक्त पड़ते हैं। क्या श्रपनी दरिद्रता किसी को उदारता-पूर्वक श्रपंग नहीं कर सकते ?

विषमशील-कोई श्रत्यंत प्रिय वस्तु दे डालने में कभी-कभी सुक्ते भी हिच्छ संभव है .

सोमदेव-क्या श्रोप भी हाड़-मांस के व्यक्ति हैं ?

विषमशील — यदि भवदीय शिचा मानकर किसी को देने भी लगूँ, तो योग्य पात्र कौन मिला जाता है ? जिसके पास है ही, उसे आवश्यकता नहीं, श्रोर जिसके पास नहीं है, वह कदाचित ऐसी श्रलभ्य वस्तु का उचित मान करने में श्रसमर्थ होकर प्रतिग्रह, ग्रहण का श्रमिलाषी नहीं।

सोमदेव—दूर वोजने की क्या श्रावश्यकता है ? मुमी को श्रापित न कर दीजिए।

विषमशील — (हँसकर) आप सुपात्र नहीं हैं। मैं कुपात्रों को दान कब दिए देता हूँ?

सोमदेव—(हँसकर) उदोर दाता लोग पात्रापात्र पर इतना ध्यान कब देते हैं ?

विषमशील—ऐसी उदारता मेरे पास नहीं है। रूपरेखा—क्या एक बात कह सकती हूँ ?

विषमशील-जो श्राज्ञा।

रूपरेखा-- मुभे चित्रकारी की कला क्या सिखा सकते हैं ?

सोमदेव-इसे तो कुछ मैं भी सीखना चाहता हूँ।

विषमशील — श्राप दोनो साथ-ही-साथ सीख सकते हैं । पठन-कार्य से समय निकालकर न्यूनाधिक बतला दूँगा।

सोमदेव—इसके विषय में श्रापको कुछ पारिश्रमिक लेने की कृपा करनी होगी।

विषमशील — मैं तो पहले ही निवेदन कर चुका हूँ कि आजकता च्यापारी न होकर ब्रह्मचारी हूँ। क्या लाट में चित्रों के मूल्य न लिए थे ?

सोमदेव — कहाँ लिए थे ? जो लिया, उसमें कुछ श्रपनी श्रोर से भी मिला-मिलाकर हमारे ही पौर-जानपदों में वितरित कर दिया। मैं तो देखता हूँ कि श्रापको कोई भी धनी श्राभारी नहीं का सकता, प्रत्युत हमीं लोग श्रापके श्राभारी हैं।

विषमशील-मेरा कौन सा श्राभार श्रापके ऊपर श्राया ?

सोमदेव — मेरी प्रजा-पोषण द्वारा; फिर श्राजकल भी निमंत्रणों में हमीं लोग श्रापको विशेष कष्ट देते हैं।

विषमशील—इतनी चुद्र बातों का विचार श्राप-सरीखे युवराज को योग्य नहीं।

रूपरेखा—( हँसकर ) श्रापके-से निर्धन को तो योग्य है। ृ विषमशील —( हँसकर ) निर्धन है कौन ? मैं तो सधन हूँ। श्रनावश्यक दृश्य मैं यों भी कब चाहता हूँ ?

सोमदेव — चित्र-कला की शिक्ता में तो वास्तव में श्राभारी हूँगा। विषमशील — इसे मित्रता का उपहार मानिएगा।

मोमदेव--श्राप तो ऐना कोई उपहार लेने नहीं।

विषमशील - आपको चित्र-कला की आवश्यकता है; यदि मुक्ते आपको किपी वस्तु का प्रयोजन हुआ, तो नाहीं न करूँगा।

रूपरेखा--- त्रापको त्रावश्यकता होगी ही क्यों ? त्राप तो एक विरक्त योगी हो रहे हैं।

विषमशील —है तो यही दशा इन दिनों श्रापकी भी । मेरा उपदेश पूर्णतया मानने के लिये मैं श्रापको धन्यवाद देता हैं।

रूपरेखा-इस धन्यवाद को मैं बहुत मूल्यवान मानती हूँ।

विषमशील — बड़ी कृपा । फिर चित्र-कजा के विषय में कोई निश्चय न हुन्ना ?

सोमदेव—हम लोगों पर श्रनुग्रह करके हम शिच्चण के विषय में कुछ श्राज्ञा कर दीजिए।

विषमशील — श्राज्ञा यही करता हूँ कि निः पंकोच भाव से सीखिए, तथा पारिश्रमिक श्रादि का विचार न कीजिए। यदि कभी

मुक्ते कोई श्रावश्यकता होगी, तो मित्र-भाव से प्रार्थना कर ही दूँगा, चाहे चित्र-विद्या सीखिए या नहीं।

सोमदेव — मैं वह दिन धन्य समसूँगा, जब श्राप-सरीखे महात्मा की कोई सेवा करने का समय प्राप्त होगा ।

रूपरेन्वा — ग्रामी तो विवश होकर हमीं लोगों को ग्रापका ग्रामारी होना पड़ेगा । चित्र-विद्या मिखलाने का ग्रनुप्रह ग्राप ग्रवश्य कीजिए।

सोमदंव - तुभे तो बहन, बेचारे विषमशील को कष्ट देने में संकोच ही नहीं होता।

रूपरेखा — में कष्ट कब देती हूँ ? यह स्वयं अपनी दरिद्रता-खंडन के प्रतिकृत हैं।

विषमशील — (हँसकर) किसी को भी प्रिय वस्तु के विनाश से दुःख होगा ही।

सोमदेव - ऐसी प्रिय वस्तु से इतना प्रेम करने के शिचक श्रापको गुरु कहाँ से मिल गए ?

विषमशील — म्वोज से मभी कुछ प्राप्त हो जाता है। पठन का समय ग्रा गया है। क्या अब ग्राज्ञा है ?

रूपरेखा—श्रच्छा, धन-हीन धनाक्य महोदय ! ऐसी ही कृपा बनी रहे ।

### ( ब ) सिंधुक और मृगया

तत्त्वशिला के विद्यापीठ में उन दिनों इन मित्रों के अतिरिक्त सुकवि भास, शातवाहन सिंधुक तथा कवव नारायम् भी पढ़ते थे। विक्रम की कुशाध बुद्धि के कारण इनकी भास कवि से मित्रता हो गईं, तथा शक्कास्त्र-मंबंधी प्रवीणता से सिंधुक और नारायम् से भी। नारायम् पाटिलापुत्र-साम्राज्य के महामंत्री वसुदेव के पौत्र थे। उधर सिंधुक- वाला शातवाहन राजवंश सम्राट् धशोक के समय से सबल चला श्राता था, यद्यपि उम काल वह मीर्यों के न्यूनाधिक श्रधीन था। समय पर मौर्य-बलहीनता से यह महाराष्ट्रीय राजवंश स्वतंत्रप्राय हो गया था। सिंधक एक प्रवीश विद्यार्थी थे, जो समर-कौशल एवं श्रंतरराष्ट्रीय विषयों पर विशेष ध्यान देते थे। नारायण मंत्रिपौत्र होने से साधारण विद्वत्ता और तमर-शास्त्र पर विशेषना रखते थे। भास साहित्यिक योग्यता तथा योग-शास्त्र के श्रभ्यासी एवं विद्यार्थी थे। समय के साथ इन तीनों का प्रेम विक्रम से बढ़ता गया। भाम नारायण के मित्र थे, तथा विक्रम पर न्यूनाधिक योगाभ्यास की श्रावश्यकता के विचार श्रंकित किया करते थे, जिनका कुछ प्रभाव भी पड़ा, श्रीर इन्होंने योग-विद्या तथा श्रभ्याम, इन दोनो को भी थोड़ा समय देना योग्य समभा । सिंधुक की भी मित्रता समय के साथ कुछ श्राधिक्य से विक्रम से बढ़ी, भास की विक्रम श्रीर नारायण की केवल भास से। विक्रम की सभी बातों में योग्यता, समर-कौशल की प्रबल विशेषता तथा श्राचरण-संबंधी शुद्धता देखकर सिंधुक इनसे बहुत प्रसन्न हुए । वह शासवाहन-राज्य के युवराज थे ही, श्रीर इन्हें निर्धन सममते ही थे, श्रतएव श्रपने राज्य के मैनिक विभाग में इन्हें उच्च पद देने के स्वभावशः उन्सुक हुए। एक दिन समय पाकर इनसे तद्विषयक वार्तालाप भी करने लगे-

सिंधुक — विषमशील महोदय ! श्रापने प्रायः पूर्ण मित्र-भाव से मुक्त कृतार्थ किया है। क्या मैं कोई प्रार्थना भी कर सकता हूँ ?

विषमशील—यह भ्राप क्या आज्ञा कर रहे हैं ? मैत्री में प्रार्थना का प्रश्न उठता ही कब है ? वहाँ तो इच्छा ही श्राज्ञा, प्रार्थनादि सभी का रूप धारण किए रहती है । जो जी में श्रावे, बरावर कहिए। सिंधुक—है श्रापका कथन पूर्णतया यथार्थ, किंतु इस काल मैं प्रार्थना ही करूँगा। शायद श्राप स्वीकार करेंगे कि हम दोनो की मित्रता श्रद्य-पर्यंत साम्य भाव पर स्थित रही है।

विषमशील—यह तो इसका रूप ही है। यदि श्रहंभाव श्रा जाय, तो मैत्री रह कहाँ सकती हे ? इसका शुद्ध रूप स्वार्थ तथा श्रस-मता से बहुत दूर है।

सिंधुक-एेमा तो है ही, श्रीर मैं भविष्य के लिये सदैव यही भाव पूर्णतया निभाने को वचनबद्ध भी हो सकता हूँ।

विषमशील — इसकी श्रावश्यकता क्या है ? क्या मुक्ते किसी प्रकार का संदेह है, जिसके निवारणार्थ ऐसा कथन योग्य समम्मा जाय ?

सिंधुक — हे तो नहीं, किंनु जो बिनती में श्राज करनेवाला हूँ, उसमें ऐसा भय उपस्थित हो सकता है।

विषमशील — ऐसा श्राप न विचारा कीजिए। मेरा चित्त संदिग्ध नहीं होता। श्रद्धा, कहिए तो कि श्राप चाहते क्या हैं ?

सिंधुक—श्राप जानते हैं कि में शातवाहन-राज्य का युवराज हूँ। जब घर से इधर को प्रस्थित हुआ था, तब पूज्य पिता के महा-मंत्री लूतवर्णजी ने यहाँ की उच्च सामरिक शिक्षा के विचार से पितृचरण के समझ मुक्तसे कहा था कि श्रध्यापकों श्रथवा विद्यारियों में से यदि कोई परम प्रवीण समर-पंडित दंख पड़े, तो श्रपने राज्य के किपी परमोच पद के लिये उसकी स्वीकृति प्राप्त करने का प्रयन्त कहूँ। श्रापसे बढ़कर योग्य पुरुष मुक्ते यहाँ कोई देख नहीं पड़ता। शिवि चश्रिय होकर वर्तमान श्रंतरराष्ट्रीय प्रश्नों से एक प्रकार श्रमंबद्ध होने से श्राप किसी राज्य से प्रेम-पूर्ण संबंध जोड़ सकते हैं। क्या यह संभव है कि श्राप मेरे पिता के राज्य पर कृवा कर सकें?

विषमशील—इस द्या - पूर्ण निर्वाचन के लिये में श्रापको श्रमेकानेक धन्यवाद देता हूं, किंतु यह भी कहना पड़ता है कि इस श्रंतरराष्ट्रीय विषय पर मेरा श्रेम स्वच्छंद नहीं है, क्योंकि मेरे विचार दृदता-पूर्वक एक श्रोर मुक चुके हैं। मित्रता के नाते श्रत्यंत गुप्त भाव से यह गोप्य कथन करता हूं कि गुर्जर-मालव - संधि मेरी ही कराई हुई है। शकों का प्रचंड श्राक्रमण भारत पर हो रहा है। शुंगपित लंपट देवभूति में में ऐसी योग्यता नहीं देखता कि उनके द्वारा उत्तरी भारत का भी संरचण संभव हो। दिच्चण की तो बात ही क्या है? इधर शकों का प्रमर पाश्चाच्य भारत में उत्तर तथा दिच्चण दोनो श्रोर हो रहा है। में इन श्राततायी श्राक्रमणकर्ताश्रों से स्वदेश की रचा करनी चाहता हूँ। ऐसी दशा में यदि केवल शातवाहन-राज्य पर श्राक्षित हो जाऊँ, तो उसी की श्रंतरराष्ट्रीय नीति से श्रावद्ध हो जाना पड़ेगा, तथा म्वतंत्र श्रात्माय विचारों के प्रस्कृरण का पूर्ण श्रवकाश न रह जायगा।

सिंधुक—यद्यपि देख श्राप निर्धन पड़ते हैं, तथापि भावनाएँ पर-मोच रखते हैं। क्या श्रापके विचारों का प्रभाव हमारे राज्य पर पड़ेगा नहीं ?

विषमशील—जब मेरी श्रापकी प्रगाठ मेंत्री है ही, तब प्रभाव हर दशों में पड़ेगा। में प्रतिज्ञा करता हूँ कि श्रापके राज्य से यथा-माध्य सद्भाव रक्खूँगा, तथा हम दोनो मिलकर प्रायः कार्य किया करेंगे। लूतवर्णंजी की कामना पूर्ण करने का में संभवतः सफल प्रयत्न कर सकूँगा। यदि स्वार्थ-भाव छोड़कर कोई श्रंतरराष्ट्रीय विषयों पर प्रयत्न करे, तो सिद्धि शीघ्र ही हो सकती है। इस कथन का उदाहरण मालव-गुर्जर-संधि है, जो मेरे एक ही वर्ष के प्रयत्न से सिद्ध हो गई है, यश्रपि जाटेश्वर का व्यवहार शकों से न्यूनाधिक प्रगाड़ था।

सिंधुक—कथन तो श्रापका पुष्ट है, किंतु स्वार्थ पूर्णतया छोड़ देने से संसार-यात्रा भी तो नहीं चलती। उधर लाटेश की संधि पर मुफे तो पूर्ण विश्वास है नहीं, क्योंकि वह बड़ा ही स्वार्थी, भीरु तथा प्रतिज्ञा-दौर्बल्य-युक्त है। कायरता उसकी ऐसी बढ़ी-चढ़ी है कि शकों का रूप ही देखने से उसकी सारी महत्ता चाटुकारिता में बदल जाती है।

विषमशील सुना तो मैंने भी ऐसा है, किंतु कुछ तो प्रयत्न करना ही पड़ता है। जब जैपा श्रवसर देखूँगा, तब तैसा करूँगा। इधर उसका युवराज सोमदेव बड़ा ही सज्जन तथा मेरा प्रगाद मित्र है।

निंधुक—यह मैं भी मानता हूँ, किंगु भवदीय उपर्युक्त विचारों में सम्यक्ष्रकारेण लोक-यात्रा न चल सकने का जो दोष है, उम पर श्राप श्रभी तक संभवत: उचित ध्यान नहीं दे रहे हैं। विद्यार्थी-जीवन-पर्यंत तो किसी भाँति रह सकते हैं, किंतु गृहस्थ होकर क्या कीजिएगा ?

विषमशील — इसके लिये श्राशा करता हूँ कि चित्र-कला से इतनी श्राय होती रहेगी कि गाईम्थ्य जीवन न्यूनाधिक सुख-पूर्वक चल सकेगा । जितनी कामना बढ़ाते जाइए, उतनी ही श्रावश्यकताएँ बढ़ती हैं।

सिंधुक—क्या सारे कुटुंब को श्रपने ही समान योग-मानस-पूर्ण बना सर्केंगे ? मुक्ते तो श्राशा नहीं है ।

विषमशील -- पूज्य पितृचरण की श्राज्ञा भी सेवा-स्वीकार के प्रतिकृत है। गाईस्थ्य जीवन के लिये वह भी न्यूनाधिक सहायता कर भकेंगे।

सिं अप-भी हठ क्या कर सकता हूँ ? स्त्राप तो योगी हो रहे हैं ; केवल भिक्ता माँगता था।

विषमशील—यदि कोई वस्तु माँगिए, तो ऋदेय न होगी। श्रापका प्रश्न तो सारे जीवन से संबद्ध होकर उस प्रकार का है नहीं। श्राशा है, श्रपराध जमा कर सकेंगे।

सिंधुक—बात त्रापकी नितांत उचित है। श्रपराध भी श्रापका न होकर मेरा है। स्वयं मैं जमा का प्रार्थी हूँ। सबी मैत्री के प्रतिकृत मेरा ही कथन हुआ, न कि श्रापका। फिर भी यित वेतन का प्रश्न हो, तो किसी प्रांत का महाराज्य तक श्रापकी भेंट करा सकता हूँ।

विषमशील—मित्रता से प्रतिकृतता नहीं थी। श्रापने तो कृपा ही की थी। प्रांत श्रादि लेकर क्या करूँगा ? भला, यह तो कहिए कि मृगयार्थ कब चिल्पा ? कई दिन हो चुके हैं।

सिंधुक—चिलिए, एक दिन सोमदेवजी को भी लेकर चर्ने। श्रापके मित्र वीरवर भी शायद जायँ। मुभे श्रापके उत्तर से कुछ निराशा है ही।

विषमशील—वह तो जायँगे ही। मुभे ऐसे समयों पर श्रकेला छोड़ना नहीं चाहते। कृपया निराशा निकट न फटकने दीजिए। जो प्रयोजन श्राप मेरी सेवा से चाहते हैं, उससे श्रधिक उभय पह में शुद्ध मैत्री से बनेगा।

श्चनंतर ये चारो मित्र मृगयार्थ एक सघन वन में गए। हाँके इत्यादि का कोई प्रबंध न किया गया, वरन् दो-दो साथी मिल-मिलकर यत्र-तत्र विचरण करने लगे। विक्रम के साथ वीरवर हुए। दोनो जोड़ियाँ दो प्रतिकृल दिशाश्रों में गई। विक्रम श्रीर वीरवर गहन वन की शोभा देखते हुए केवल मृगपितयों की टोह में चले। श्रिधिक संख्या में सेवकादि के न लाने से साधारण मृगादि पर प्रहार न करते थे। जंगल में कहीं-कहीं दूर्वाच्छादित भूमि-मात्र थी, किंतु वह प्रायः सघन वृत्तादि से पूर्ण था। उनकी छाया ऐसी शीतल श्रीर

सुखद थी कि भानु ताप से कष्ट न होता था। कुछ भोज्य तथापेव सामग्री सेवक लोगों के साथ थी। वन का जल प्राय: श्रुपेय समस्ता जाकर उसका व्यवहार न किया जाता था। कहीं-कहीं पाँच-पाँच. छ-छ हाथ ऊँची घास थी । वृत्तों पर यत्र-तत्र मोटी लताएँ चढ़ी थीं : जो पुष्पों से लदी हुई थीं। सुगंधित फूलों तथा पत्तियों से वह पूर्ण था। यत्र-तत्र पशु-पत्ती भी दृष्टिगोचर होते थे। पथरीली भूमि पर जब मृगादि तीवता से भागते या चलते थे, तब कभी-कभी जान पड़ने लगता था, मानो कोई ऊँची एँड़ीदार जूने पहने हुए चला श्रा रहा हो। साधारण जंतुत्रों पर प्रहार न करते हुए इन युगल मित्रों ने दो मिंहों का विनाश किया। चार हाथ ऊँचे लौह-धनुष तथा छ हाथ के लंबे बाण से मृगया हो रही थी। पैर के ग्रॅंगुठे से धनुष का निम्नांश धरती पर दबाकर तथा वाम कर से उसे साधकर दित्तिण हस्त से बल-पूर्वक प्रत्यंचा वींचने पर जो बाण छोड़ा जाता था, उसका वेग हाथी तक नहीं सँभाल पाने थे। सिहादि का एक ही एक बाण से निधन हो जाता था। इन दोनों के हाथों में खड़ तथा कंधों पर चर्म भी थे। इसी प्रकार मृगया करते हुए विक्रम देखते क्या हैं कि एक सुंदर बालक वृत्त पर बैठा है, श्रीर उसका धनुष नीचे पड़ा है, तथा एक मृगपति पृथ्वी पर खड़ा हुन्ना उसकी त्रोर ताक लगाए है। इन्हें देखकर उस बालक ने रत्त्रणार्थ इंगित किया। तब इन्होंने स्रागे बढ़कर सिंह को ललकारा, तथा वह भी इनकी स्रोर दौड़ा। यह देख विक्रम ने एक बाण इस वेग से मारा कि सिंह वहीं ढेर हो गया। श्रनंतर बालक प्रसन्नता - नाट्य करता हन्ना इनके पास श्राकर बोला-

बालक—मेहरबानमन ! क्या में श्रापका नाम जान सकता हूँ ? विषमशील—दयालु ! मेरा नाम विषमशील है। मैं तक्तशिला विद्यापीठ का एक विद्यार्थी हूँ। बालक—यह नाम मैंने पहले से सुन रक्ला है, श्रीर श्रीसाफ़ की भी तारीफ़ सुनी है। श्राप तो हर तरीक़े से क़ाबिल-तारीफ़ व नीज़ ख़ूबसूरती में एकता हैं। हज़ार-हज़ार श्रुफ़िया श्रदा करता हूँ। मेरी कमान हाथ से छूट गई, श्रीर हुस शेर के मुक़ाबिले में कुछ न कर सकने से मैं उपर ही बैठा रहा। श्रापने श्राज मेरी जान बचाई, नहीं तो ख़क्ष हो चुका था।

विषमशील-- प्रत स्वस्थ हजिए। चिंता की बात शेष नहीं।

बालक—मैं मथुरावाले एक ऊँचे दर्जे के शाही श्रक्तसर का बेटा हूँ। नाम हर्नेंदुदेव है। मेहरबानी करके जो माँगिए, वही श्रापको दे सकता हूँ। कुछ कह-भर दीजिए, कदमों में वही शे पेश पाइएगा।

विषमशील—कृपासियो ! श्रनुग्रह ऐसा ही बना रहे। मैं चित्रय-कुमार हूँ, किपी से कुछ माँग नहीं सकता, न मुफे किमी वस्तु की श्रावश्यकता ही है।

हर्नेदुदेव—जब ऐसा है, तब मैं ही आपसे कुछ माँगूँगा ? क्या मुराद बख़्शी जा सकती है ?

विषमशील — यदि मेरी कोई ईिप्पत वस्तु श्रदेय न हुई, तो बड़ी प्रसन्नता-पूर्वक भेंट करूँगा। कहिए, क्या श्राज्ञा है ?

ह्रनेंदुदेव — जब आज आपने मेरी जान ही बचाई है, तब यही भी ख भी माँगता हूँ कि जब तक मेरा कोई कुसूर न साबित हो, तब तक सादिक मुहब्बत बख़्शी कायम रहे।

विषमशील—वड़ी प्रसन्नता-पूर्वक एवमस्तु कहता हूँ, किंतु बिनती यह है कि इस वरदान में श्रापने मुक्तसे तो कुछ लिया नहीं, वरन् प्रकारांतर से मुक्ते ही श्रपनी श्रमूल्य मैत्री से कृतार्थ किया है। यद्यपि श्रवस्था श्रापकी चौदह-पंद्रह साल की होगी, तो भी बुद्धि बड़ी तीव है। मेरे कुछ न माँगने पर भी श्रापने एक श्रलभ्य दान दे ही दिया।

हनेंदुदेव—सज़ावत मेरी उसी हालत में मानी जा सकती है, जब भापकी दोस्ती से मेरा फ्रायदा कम हो, श्रीर श्रापका बेश। इधर मैं देखता हूँ कि श्रापको तो मेरी किसी चीज़ की ज़रूरत होगी नहीं; बिल्क मुमे ही श्रापकी सादिक़ मुहब्बत दरकार है। ऐसी हालत में मैं श्रापको क्या देता हूँ, बिल्क श्रलावा जाँ-बज़्शी के श्राप ही से मुस्तकीद भी हो रहा हूँ।

विषमशील—जो हो, मैं तो इस वरदान से श्रपना ही विशेष बाभ समभता हूँ। फिर भी मैं तचशिला में हूँ, तथा श्राप मधुरा में विराजमान रहते हैं। ऐसी दशा में इस मैत्री का प्रस्फुरण किस प्रकार होगा?

हनेंदुदेव - उम्मीद करता हूँ कि वालिद माजिद की हजाज़त हासिल करक हर हफ़्ते तीन दिन तच्चशिला में मैं भी बतौर तालिबेइल्म के रहा करूँगा । श्रापहीं के पड़ोस का कमरा श्रपने रहने को चुनूँगा। ऐसी हालत में जनाब की ख़िदमत के मौक श्रक्सर मिला करेंगे।

विषमशील—श्रवस्था देखते हुए श्रापकी बुद्धि बड़ी प्रखर समम पड़ती है। श्राशा है, मेरे कारण श्रापको कष्ट न होगा। हर्नेदुदेव—में तो यों भी हुसूले इल्म के ख़बाल से वहाँ श्राकर रहनेवाला था। वहाँ जाकर श्रापको कई बार देख चुका हूँ, सिर्फ़ नाम जानने व गुफ़तगू के मौक़े नहीं श्राए थे।

इतने में खोजते हुए हर्नेटुदेव के कुछ साथी वहीं पहुँच गए, जिससे विषमशील को सधन्यवाद नमस्कार करके वे एक ब्रोर को प्रस्थित हुए। इधर विषमशील श्रौर वीरवर इस सिंह को तत्त्रशिला पहुँचाने का प्रामीणों द्वारा प्रवंध करके स्वयं भी पलटे। मार्ग में दोनां मित्र सिंधुक श्रौर सोमदेव भी मिले। सबों ने एक-एक स्वाघ श्रौर मारा था। ये पाँचों शव समय पर तत्त्रशिला पहुँचे,

तथा इनके चर्म प्रवीण चर्मकारों द्वारा बनवाए जाकर अपने-श्रपने मृगयार्थी के कक्तों में लगाए गए।

## (स) सामाजिक विचार

एक दिन, सोमदेव की श्रनुपस्थिति में, रूपरेखा की विषमशील से बातें सखी के साथ होने लगीं—

सखी—विषमशीलजी ! श्रापने हमारी राजकुमारी को यहाँ विद्या-लाभ का उपदेश तो दिया, किंतु किसी मुख्य विषय पर कोई शिक्ता न दी।

विषमशील --शिचा मैं क्या देता ? मैं ही कौन बढ़ा पंडित हूँ ? यदि छुड़ द्ह्नतीं, श्रीर मुफे वह ज्ञात होता, तो श्रवश्य बिनती कर देता।

रूपरेखा—श्रन्छा, यही पूछती हूँ कि स्त्री-पुरुष के मुख्याति-मुख्य गुण क्या हैं, जिनसे वे श्रनुकरणीय समके जायँ ?

विषमशील—प्रश्न भारी है, देवीजी ! किंतु उत्तर बहुत सूच्मता-पूर्वक देता हूँ कि पुरुष का काम है यथासाध्य गार्ह-स्थ्य संपन्नता-परिवर्द्धन तथा स्त्री का कार्य हे प्राप्य वस्तुश्रों से कुटुंब का भली भाँति परिचालन श्रथच सारे कुटुंबियों की सुख-सामग्री का बर्द्धन।

सखी-ंयह तो साधारण उत्तर है।

विषमशील — है श्रवश्य ऐसा ही, किंतु इस पर समुचित कौशल से चलने पर जीवन का सुल तो बढ़ेगा ही, जीवनाविध भी वर्द्धमान होगी। स्त्रियों को विशेष परिश्रम की श्रावश्यकता न होकर समीत्ता-शक्ति को बढ़ाना योग्य है।

सखी—तब प्रथम समीचा यही है कि श्रापने लाट में पहती तो हमारी सखी की श्रास्त्रुक्ति-पूर्ण प्रशंक्षा की, श्रीर पीछे निराशा का भाव प्रकट कर दिया, इसका क्या ताल्पर्य था ? विषमशील—मैंने पहले ही चमा माँगकर तथा व्यंजनाभव भावों की वृद्धि श्रवरूद्ध करके कथन किए थे, जो केवल सौंदर्य-विवद्ध न श्रथच उसी के स्थिरीकरण से संबद्ध थे। तो भी ध्वनि-भेद का सांगोपांग प्रयोग मेरे न चाहते हुए भी हुश्रा। मुभे श्रयाविध ब्रह्मचर्य का विशेष श्रनुभव है, किंतु प्रेम-प्रदर्शन श्रथच उसकी याचना में श्रनभिज्ञप्राय रहा श्राया हूँ। तो भी श्रापकी श्राज्ञा शिरोधार्य कर ही ली। श्रतएव श्राशा करता हूँ कि वक्रालोचना का श्रवसर न समभा जाय।

रूपरेखा—कथन श्रापका पूर्णतया श्रौचित्य-गर्भित था। कहते ही हैं कि शीव्रता में निर्णय करके यावजीव पछताने की बात मूर्खता-मिश्रित है। वास्तव में यह जानने की श्राशा है कि जब श्रापके इच्छानुसार मैंने यहाँ तीन वर्षों का श्रम स्वीकार किया है, तब श्रध्ययन भी ऐसा हो, जिसमें मुभे संतोष हो ही, तथा श्रापकी भी पूर्ण प्रसन्नता रहे।

विषमशील—देवीजी ! श्रापकी इतनी कृपा के लिये में शतशः धन्यवाद देता हूँ, तथापि ऐसी धृष्टता मुक्तमें न थी कि श्रापको इतना कष्ट देता । मेरा प्रयोजन तो इतना ही था कि ऐसी बड़ी राजकुमारी विना स्थिति, श्राचरण श्रादि का समुचित ज्ञान प्राप्त किए एक चित्राकार-मात्र पर श्रनुरक न हों । तीन वर्ष यहाँ साथ रहकर हम दोनो एक दूसरे को भली भाँति जान लेंगे, जिसमें दो में से किसी को भी श्रंत में निराशा श्रथवा पश्चात्ताप का श्रवसर न श्रावेगा । नियम तो इतना ही था कि जब तक कोई विशेष दोष न हो, तब तक स्वीकृति है । विद्याध्ययन देवीजी का ठीक चल रहा है, श्रौर मेरा भी ।

रूपरेखा-तो भी मैं चाहती हूँ कि श्रापकी सम्मतियों का ज्ञान सुभे हो जाय, विशेषतया बृहत्तर विषयों पर। विषमशील—जैसी मैंने श्रभी बिनती को थी, देवियों को समीचीन श्रालोचना-शक्ति बढ़ानी मेरो समभ में योग्य है। उसके कथनोपकथन में हम दोनों के सम्मत भी प्रकट हो जाउँगे। प्राचीन समय से प्रधान भारतीय दंपतियों पर विचार हो जाय, जिसमें संभवतः हम दोनों के मत मिल सकेंगे।

रूपरेखा— श्रच्छा, मबसे प्रथम सम्राट् ययाति की रानियों पर विचार हो। मेरी समक्त में शुक्र-तनया देवयानी ने श्रपने पिता के बल पर राजा वृषपर्वा की कन्या शिमेष्टा को दासी बनाने में भारो भूल की, श्रीर उससे भी बड़ी भूल उसे पति सदन में दासी की भाँति साथ ले जाने में की।

विषमशील—ऐसी दशा में उसके राजकन्या होने से ययाति की ख़रुरिक स्वाभाविक थी, जो हुई भी। देवयानी की बृहत्तम भूल थी पिता से पित को शापित कराना, जिससे उनकं उयेष्ठ पुत्रवाला योवराज्य का अधिकार भी गया। यह आलोचना ऐभी सुगम थी कि विचार- प्राबल्य की इसमें आवश्यकता ही न थी।

रूपरेखा – तब कोई ग्रौर विषय उठाइए।

विषमशील—मतभेदवाला यह कठिन विषय है कि मम्राट् भरत की तीन रानियाँ थीं । उनके तीन-तीन पुत्र थे। उन सबको महाग्रयोग्य मानकर सम्राट् ने रानियों के द्वारा ही उन्हें वध-दंड दिलाया, तथा बिद्धिन भरद्वाज को दत्तक पुत्र करक ग्रपना युवराज बनाया। इस पर क्या विचार है ?

रूपरेखा—यह तो बड़ा ही कठिन प्रश्न है। अयोग्यता-भर के लिये वध-दंड अनुचित है ही, फिर भी विचार यह होता है कि यदि वे जीवित रक्खे जाते, और सम्राट् किसी अन्य को उत्तराधिकार देते, तो राज्य में प्रचंड विग्रह अवश्य उठता, जिससे लाखों निरपराध लोगों का वध युद्धादि में होता। संभवतः वे पुत्रगण नर-वध के भी दोषी

हों। उन्होंने राजकीय उत्तरदायित्व तथा प्रजा-वत्मलता को इतनी महत्ता दी कि पितृप्रेम पूर्णतया डूब गया। फिर भी उनकी प्रचंड श्राज्ञा को श्रनुचित कहने का माहस नहीं होता। इतना प्रश्न तो भी रह जाता है कि घातक का कठिन एवं श्रमहा कार्य रानियों से ही क्यों लिया गया १ यदि रानियाँ ऐसी कठोर श्राज्ञा का पालन न करतीं, तो श्रनुचित न था। यही मेरी सम्मति है।

विषमशील--इनमें मतभेद नहीं है। ग्रच्छा, ग्रब राम ग्रौर सीता के दांपःय प्रेम-मंबंधी श्राचरणों पर विचार हो।

रूपरेखा—प्रेम तो उनमें श्रथाह था, किंतु मीताजी ने वियोग न सह सक्ते का जो मानियक दौर्वल्य दिखलाकर वन में भी साथ न छोड़ा, उसी से उन दोनो पर बिपत्ति श्राई। इस बात में भी उन्होंने प्रेम का परम गंभीर उदाहरण दिखलाया श्रवश्य, किंतु वन में संभव कठिनाइयों पर समुचित ध्यान न देने की भूल कर दी।

विषमशील — भूल क्यों की ? जानती वह भी होंगी, किंतु वियोग सह न सकीं। श्रात्मसंयम की कमी से विपत्तियों में पड़ीं, यद्यपि समय के साथ वह संयम भी प्राप्त करके वाल्मीकि के श्राष्ट्रम में वही वियाग श्रसद्य न था, ऐसा प्रमाणित कर दिया। श्रद्या, राम द्वारा उनके निर्वासन का कार्य कैसा था?

रूपरेखा—उनके दांपत्य प्रेम में तो न्यूनता तिल-मात्र न थी, केवल प्रजा में अपना आचरण उच्च दिखलाने का राजधर्म उन्होंने सर्वप्रथम कर्तव्य समक्ता, चाहे प्रजा का विचार स्वयं उन्हीं की ज्ञात घटनाश्रों से अशुद्ध था। इस स्थान पर न तो राम का आचरण दंश देने योग्य था, न सीता का।

विषमशील —धन्य देवीजी ! श्रापमें निर्णयकारिणी शक्ति स्रवश्य बढ़ी-चढी है । स्रच्छा, स्रब श्रीकृष्ण पर विचार हो ।

रूपरेखा-उनकी सोलह सहस्र रानियों के संबंध में पौराणिक

विवरण श्रन्युक्ति पूर्ण तथा श्रमान्य हैं; तो भी नो रानियाँ होंगी ही। सबके साथ स्वभावशः योग्य दात्तिएय भाव न दिखला सकं। रुक्मिणी श्रीर सल्यभामा का सोहाग गुरुतम हो गया. जिसमें इतरों के साथ श्रन्याय प्रत्यत्त ही है। यह तो कोई किटन प्रश्न दिखता नहीं। विषमशील—वात ऐपी ही है। श्रन्छा, श्रव गोतम बुद्ध पर विचार हो।

रूपरेखा— उनका पत्नी त्याग किसी अनुचित भाव पर आधारित तो था नहीं, वरन् परमोच धार्मिक भावों से प्रेरित होकर उन्होंने ऐना किया। यदि पहले ही से विवाह न किए होते, तो और भी अच्छा होता, किंतु जहाँ सारे मंसार की हानि-लाभ का प्रश्न आ जाता है, वहाँ व्यक्तिगत कर्तव्य डूब मकते हैं। ऐसे ममयों पर उन्हें कोई दोष नहीं दे सकता। पह ते से अपने गृह-व्याग-मंबंधी विचार हद न किए होंगे।

विषमशील—देवीजी महोदया ! श्रापकी श्रालोचना-शक्ति ऐसी बढ़ी हुई है कि श्रव यह बात श्रामे चलानी श्रनावश्यक हो गई है। श्रव श्राप ही जो चाहिए, सुकसे पृछिए।

रूपरेखा—मैंने तो श्रापके संबंध में श्रःयंत शीघता करने में भूल श्रवश्य की, किंतु यदि ऐसा न करती, श्रीर विदेशी होने से श्राप नी-दो-ग्यार हो जाते, तो कहाँ खोजती फिरती ? इतना श्रापको भी मानना पड़ेगा कि केवल गुण-श्रवण तथा रूप-दर्शन द्वारा मैंने चण-भर में जो निर्णय कर लिया, वह दश वर्ष विचार करने के पीछे भी उतना ही दह निकजता।

विषमशील — पंसार के रुचि-अधान होने से आपका वर्तमान विचार दृढ़ दिलेगा ही, यद्यपि में अपने में इस कृपा के योग्य गुरा नहीं पोता। अपने विषय में तो भी कहूँगा कि मेरा देवीजी के संबंध का ज्ञान केवल रूप-दर्शन पर आधारित होने से अधृग था, यद्यपि यहाँ के अनुभव से मैं आपको अपने से शत बार श्रेष्ठतर समस्ता हूँ।

रूपरेखा---यह ग्रन्युक्ति है।

अनंतर तीनो व्यक्ति नमस्कारादि के पीछे अपने-अपने स्थानों को जाते हैं।

## मातवाँ परिच्छेद

# गुप्त मंत्रणाएँ

### ( अ ) भूमक और लाट

उज्जियिनी से परम रुष्ट भाव-पूर्वक चलकर बदला लेने के विचारों में चूर्ण कालकाचार्य ग्रपने कुछ शिष्यों-सहित यत्र-तत्र भ्रमण करने लगा। उसके एक पट्ट शिष्य ने पूर्ण भाव जानकर ज्ञान-प्राप्ति के न्याज से शिष्योचित तर्कों द्वारा उसे प्रकारांतरों से बहुत समभाया कि संसार-याणियों के लिये बदला लेने का भाव बहुत गर्हित था, तथा इसमें संन्यासिनी सरस्वती की स्वच्छंदता पर श्रनुचित दंश था, किंतु वह श्रपने हठ के वश में इतना हो चुका था कि एक न मानता था। शिष्य ने बहतेरा कहा कि जब स्वया ने शूल ही से सही, एक बार संन्यास छोड़कर गृहस्थाश्रम ग्रहण का लिया, तब उसी श्राश्रम का भूठा-सच्चा सुख उसे भोगने दिया जाय, श्रथच गंधर्वसेन के प्रतिकृत साफल्य से भगिनी का भी श्रहित होने को था, किंतु कालक को यही समभ पड़ा कि उपकी भगिनी जब फुस-लाई श्रीर मूर्खा बनाई जाकर उस (कालक ) के द्वारा सम के हुए सत्य मार्ग से डिगाई गई, तब ऐसे नीच से प्रतिशोध त्रावश्यक था. उसमें स्वयं भगिनी का ही श्रपकार भले ही हो । शिवियों, गुर्जरों, कुनिंदों, मित्र साम्राज्य श्रादि में फिरते हुए उसने कहीं श्रपने विचारों का श्रनुमोदन इस सौहार्द के साथ न पाया कि कोई शक्ति मालवों से युद्धार्थं प्रस्तुत हो जाती । बहुतेरे स्थानों पर उसे वैसे ही उपदेश भी मिले, जैसे उपर्युक्त पट शिष्य के विचार थे। अनंतर अपने दुष्टता-गिमित हठ के रचणार्थ उसे स्वदेश के शत्रु शकों में भी प्रयत्न करना पड़ा। उस काल सिंधुदेशीय ६६ शक-शाहियों में से कुछ की अन-बन शक-शाहानुशाही से ही हो गई थी। अतएव इस देश-दोही आचार्य ने उन शाहियों में से भूमक को योग्य अथच उत्साही समभ-कर उसके देश में प्रयत्न करने का निश्चय किया।

श्रव यह श्राचार्य समभा जानेवाला संसार-त्यागी देश-द्रोही भूमकीय राजधानी में जाल फैलाने लगा। इसने यत्र-तत्र पृथ्वी में गुप्त भाव से न्यूनाधिक धन गाइ-गाइकर अपने तहेशीय मूर्ख भक्नों में से कुछ को योग-वल दिखलाते हुए धन स्रोदवा दिया। जब इय प्रकार की चार-छ घटनाओं से इस दुराचारी का यश न्यूनाधिक फैला, तब वहाँ के दो-एक मंत्री भी आ-आकार इस "भिद्" वंचक से मिलने लगे । उन्होंने अपनी कई राजकीय कठिनतात्रों को बतला - बतलाकर इससे पूछा, तो इसने स्वयं शाह को उचित उपदेश देने की इच्छा प्रकट की । जब शाह भूमक ने ये बातें सुनीं, त बपहले तो उसे बहुत संदह हुन्ना कि एक कर देश-दोही का विश्वास कैसे संभव था, कित जब मंत्रियों ने चैतन्यता न छोड़ते हुए प्रयत्न करने का मंत्र पहर दिया, तब उपने भी इस त्राचार्य को बुलवाकर बात की, तथा विचार मानकर सिंध छोड़ सौराष्ट्र में उपनिवेश जमाने का प्रथत किया, जो साधारण बल की ही सहायता से सिद्ध हो गया, क्योंकि उस श्रोर किसी सशक्त भारतीय राज्य का प्रभाव न था। अब भूमकीय साफल्य से प्रोत्साहित हो कई और सिंधी शक शाहियों ने भी सौराष्ट्र में प्रभाव फैलाया, यहाँ तक कि इन सबके सिंधी राज्य छूट ही गए, क्योंकि उधर शाहानुशाही के प्रतिकृत इनका बल टिकाऊ नहीं हो सकता था।

श्रनंतर कालक का उनमें मान बढ़ा, विशेषतया भूमक के राज्य में, श्रीर इसके विचारानुसार उसने कादर लाट-नरेश पर भी मित्रता के व्याज से न्यूनाधिक प्रभाव विस्तार किया। समय पर वीरवर विक्रमार्क ने गुर्जर तथा मालव-मंगठन द्वारा इसे ध्वस्त कर दिया। यह दशा देखकर भूमक ने पहले तो कालक को लाट भेजा, जहाँ इसने शक-शक्ति का प्रतिनिधि बनकर उस कादर, प्रतिज्ञा में दुर्बल तथा स्वाधी नरेश के स्वजातीय निश्चय को बहुत कुछ शिथिल किया। श्रनंतर स्वयं भूमक ने लाटेश से भेंट की, श्रीर यों वात हुई—

भूमक—कहिए राजा साहब ! श्रापने हमारी दोस्ती को ज़लील समक्तर एकाएक उससे हाथ क्यों खींच लिया ? क्या श्राप एक मामूली शिवि चित्रय की मलाह-भर से समक्ष गए कि शकों की ताक़त कोई चीज़ नहीं है ? फिर दोस्ती तो हर हालत में कायम रहनी चाहिए, नतीजा कुछ भी हो।

लाटेश्वर---राजकीय मित्रता व्यक्तिगत मैत्री से भिन्न होती है। इसमें मुख्यता स्वराज्य-रचण की रहता है। में शक-शक्ति को गई-धीती कभी नहीं समभता। मैं तो त्राप लोगों का सेवक तक बनने को अस्तुत था, श्रोर श्रव भी हूँ, किंतु राजनीतिक मित्रताएँ तथा शत्रुताएँ बलाबल के विचारों पर समुचित ध्यान देकर ही की जम्ती हैं। क्यों महामंत्रीजी!

लाटीय महामंत्री—यही वात है, श्रन्नदाता! (भूमक सं) ग्रिश्चपरवर! उस काल श्रस्मदादिक को दिखा कि उत्तरीय गुर्जर-राज्य श्रीर मालवों की मिलित शक्ति का सामना करना श्रपने लिये दुस्तर था। संधि क्या हुई, एक प्रकार से युद्ध का होना बचाकर श्रपने राज्य का रचण-मात्र किया गया। देववाली शिक्त के प्रतिकृत श्रपनी संधि में तो कोई धारा हे नहीं। उन तीनो शिक्तयों का मिलकर चलना-मात्र स्थिर है।

भूमकीय वज़ीर श्राज़म —है क्यों नहीं महामंत्रीजी ! श्राप लोग तीनों में से किसी के भी दोस्त व दुश्मन को हरएक का दोस्त व दुश्मन मानते हैं।

महामंत्री—इससे क्या होता है ? कुछ ऐसा तो होना श्रनि-वार्य नहीं कि कोई राष्ट्र श्रपने प्रत्येक शत्रु से श्रवश्य युद्ध ठाने । सेकड़ों शत्रुताएँ बनी रहती हैं, किंतु सदैव युद्ध थोड़े ही हुन्ना करते हैं।

भूमक — तो क्या लाट रियासत पोशीदा तरीक़े से हमसे ऐसी सुलह करने को तयार है कि ग्रगर हम से कभी उन ताक़तों से मुठभेड़ हो, तो ग्राप लोग हमारे मुकाबिले में शरीके-जंग न होंगे ?

लाटेश-इसमें क्या हानि है ?

वज़ीर श्राज़म -- मगर हुज़ूर ! इतने से क्या काम चल सकता है ? श्रपना श्रसली मंशा तो हमेशा ऐसा था कि मालवों से श्रगर लड़ाई हो, तो लाट से श्रपने को मदद मिले।

महामंत्री — ऐसी कोई संधि तो थी नहीं, देव ने केवल वार्ता-लाप में दो-चार बार ऐसा भाव-मात्र प्रकट किया था।

वज़ीर श्राज़म --मर्द की तो बात एक होती है।

महामंत्री—हमारे सम्नाट् त्रपने वचनों से पीछे हटनेवाले भी नहीं हैं, किंतु ऊँव-नीच देखकर काम किया जाता है। धधकती श्राग में कोई थोड़े ही कूदता है।

वज़ीर आज़म—ऐसी बड़ी ताक़त मालवों की कब है ? अपने को शुमाली गुजरात से तो ज़ार-आज़माई करनी नहीं है, जब कभी जंगो जदल छिड़ेगा, तब मालवों से ही। डम्मीद क़वी है कि जब तक शुमाली गुजरात की फ़ौज उनकी मदद को पहुँचेगी, तब तक यहाँ काम ही हो जायगा। अपना तर्ज़ तो ऐसा है, जैसे बिल्ली उड़लकर चूहे को दाब लेती है। जाटेश—तो भी मैं मालव-शक्ति-मात्र को ऐसी साधारणी नहीं समस्तता कि केवल हम दोनो मिलकर उसे पछाइ सकें। उन वीरों में मालव-संघ के प्रति श्रसीमें श्रद्धा है। श्रभी उनके सम्मुख युद्धोन्मुख होने की नीति को सुयशवर्द्धिनी नहीं समस्तता।

भूमक—है सम्राट् की राय में भी बहुत कुछ ज़ोर। श्रच्छा, श्रगर मधुरा से महात्तत्रप राजबुल की ताकृत भी श्रपनी मदद पर हो, तब तो राजा साहब को शुबहा न होगा ? ख़ूब समम-बूसकर जवाब दिया जाय।

महामंत्री—जब एक बार उनसे मैत्री की संधि हो चुकी है, तब निष्कारण वह भंग कैसे की जा सकती है ? उनकी सहायता न करनी एक बात है, किंतु उन्हीं से युद्ध में ही प्रवृत्त हो जाना देखने में भी अच्छा न लगेगा, जब तक कोई आत्मीय कारण न हो।

भूमक—श्रागर राजा माहव का भी यही ख़याल हो, तो हम लोगों की पुरानी दोस्ती टूटती है। ऐवी हालत में हमारी व मथुरा की ताक़त को पहले लाट पर ही यूरिश करने को शायद मजबूर होना पड़े।

लाटेश — नहीं हुज़ूर ! महामंत्रीजी ने विना मेरी सम्मित के श्रपनी निजू बात कह दी है, श्रभी तक लाट का निर्णय ऐसा नहीं है।

भूमक—यही तो मैं भी समकता था। श्रापकी पुरानी दोस्ती से उम्मीद क़वी थी व है कि जिस सूरत में लाट के ऊपर ख़ौफ़ का सवाल न हो, तब श्राप हमारी मदद पर ज़रूर होंगे। मैं समक्तता हूँ, श्रगर मैं मथुरा से मामला तय कर लाऊँ, तो लाट को शक बाक़ी न रहना चाहिए।

लाटेश-यही बात है।

भूमक—ग्रन्छा, फिर कीजिए हातिमी वादा। लाटेश—हाँ, करता ही हूँ।

भूमक—(महामंत्री से ) ऋार्य ! अब आप भी असली बात फर्मा दीजिए।

महामंत्री — जब देव ही वचन-बद्ध होते हैं, तब मैं क्या कुछ श्रीर कह सकता हूँ ?

वज़ीर त्राज़म — तो यकीनी तरीके से वादा हो रहा है क्या ? महामंत्री—त्र्यवश्य ।

इस प्रकार निश्चय हो जाने पर यह गुष्त सभा भंग हुई, तथा इसी क अनुसार एक गोष्य संधि-पत्र प्रस्तुत हो गया।

#### (व) माथुर शक

मथुरा में शक राजबुल अपने श्राता पे। डास का बहुत मान करता था। राजबुल का पुत्र खरखोस चत्रप कहलाता था, ख्रोर बेटी हन प्रायः मर्दाने वखालंकार धारण करके मृगयादि को भी जाती थी। ऐसी दशा में वह अपने को हनेंदुदेव कहती थी। एक दिन पिता के पास जाकर उसने निवेदन किया—

हर्नेंदुदेव—ग्रब्वाजान! मुभे श्रापने बेटी क्यों बनाया? भाई खरश्रीस की तरह मुभे भी बेटे का दर्जा क्यों न दिया?

राजबुल-कंपी पगली है ? त्रारे, क्या यह मेरे अख़्तियार में था ? त् तो मर्दाने तरीके से रहती है, त्रपने को बेटा ही समकाकर । मैं कब इनकार करता हूँ ?

हनेंदुदेव - श्राजकल में तत्त्रशिला के विद्यापीठ में भरती होकर हर हफ़्ते में सिर्फ़ तीन दिन वहाँ रहकर इल्म हासिल करना चाहती हूँ। क्या इसकी इजाज़न श्रुता हो सकती हं ?

राजबुल—क्या हर्ज है ? दो काबिल-एतबार लोग श्रलावा मामूली ख़ादिमों के साथ रख लेना ।

हनेंदुदेव - बहुत बजा इशाद होता है।

राजबुल—( घोडास से ) क्यों बिरादर ! मित्रों की ताकृत तो अब बाक़ी है नहीं, मगर कुनिंद गखराज्य अभी श्रपने को दब नहीं रहा है। उसके बावत क्या सलाह है ?

पोडास—वहाँ का गणमुख्य अमोघभृति है तो अच्छा बहादुर। उसकी बेटी चित्रा भी खूबसूरती में एक ही हैं। पहले तो यही कंशिश करता हूँ कि वह अपनी बेटी हुज़ूर को या मुभे ब्याह दे। अगर ऐपा हो जाय, तो दोस्ताना कायम हो सकता है, वरना लड़ना पड़ेगा ही।

राजबुल—में अब शादी क्या करूँ गा ? तुम्हीं कर लेना । तुम्हारी बीबी भी मौजूद नहीं हे ।

षोडाय-जैसा हुक्म होगा, वही किया जायगा।

राजबुल—एक मर्तवा तो कुनिंद की श्रच्छी दंदाँशिकनी हो चुकी है, मगर हनोज़ होश ठिकाने नहीं हैं।

खरत्रोभ—तो क्या हुत्रा, ग्रव्बाजान ! अत्र ठीक हो जार्येंगे।

राजबुल—इन दिनों भाई भृमक धानेवाले थे, कुछ हाल नहीं मिला।

पोंडाय—वह तो त्राही चुके हैं, बिल्क हुन्नर के कदमों में भी हाज़िर होनेवाले हैं। जैनों का एक फ़क़ीर भी साथ लाए हैं, जिसे कालकाचार्य कहते हैं।

राजबुल-तब बुलाते क्यों नहीं ?

पोडाय—श्रमी बुलाता हूँ। (कुछ ऊँची स्रावाज़ से) क्ररे कौन हें ? (एक नक़ीब का स्राना।)

नकीब-हुक्म हुज़्र !

षोडाय--चत्रप भूमकजी को स्रभी इज़त से बुलवास्रो।

नकीब —जो हुक्म। (नकीब का प्रस्थान। भूमक और कालका-चार्य का प्रवेश। दोनो सलाम करके बैठने हैं।)

राजबुल—कहो भाई भूमक ! श्रव्छे तो हो ? यह बाबाजी कौन हैं ?

भूमक—हुनूर ! यह बाबाजी राजाधार के बेटे हैं, मगर फ़कीर होकर कालकाचार्य कहलाते हैं। इनकी बहन सरस्वती भी संन्यासिनी थी, जिसे फुमलाकर मालव-राजा गंधवंसेन ने घर डाल लिया है, जिससे निहायत नाशाद होकर श्राप उससे बदला लेना चाहते हैं। इनजिये मेरे दिली दोस्त हो गए हैं। इन्हीं की सलाह से मैंने सिंधी शाही छोड़कर मौराष्ट्र में रियासत कायम की है।

षोडाय- च्या श्राजकल मालवों पर हमला करने के इराद हैं ?

भूमक—वग़ैर उनको पस्त किए उस तरफ अपना दबदबा भी तो नहीं बैठ सकता। यह बाबाजी उधर के सूबेजात का काफ़ी इलम रखते हैं। इनकी मदद से उज्जियिनी पर भी हमला हो सकता है। इनकी सिदाकृत पर किसी किस्म का शको ख़बहा नहीं हो सकता, क्योंकि अलावा अपने फ़वायद के आप ख़ुद गंधर्वसेन के जानी दुश्मन हैं।

राजबुल --बात तो तुक की बैठती है, क्यों न पोडास !

षांडाय—हे तो ग़रीबपरवर यही बात । (भूमक से ) सुना, उधर लाट क राज्य से ज़ाहिरा सुलह नो मालवों से ही है, मगर ख़िफ्या श्रापसे भी हो चुकी है।

भूमक--ज़रूर ख़ुदावंद नेमत !

हतेंदुदेव——जो ज़लील शख़्प एक सल्तनत से सुलह करके श्रंदरूनी तरीके से उसके ख़िलाफ लड़ने को भी तैयार हो, उपका एतबार ही क्या किया जा सकता है ? मामुजान ! भूमक—बात तो बेटी ! ऐसी ही है, मगर सल्तनत के अमूर में सभी तरह के लोगों से काम निकालना पडता है।

. हर्नेदुदंव — उपका बेटा तत्त्रशिला में त्र्राजकल पढ़ता है। उसे तो मैं बहुत लायक समभती हूँ।

भूमक—बहरहाल हम लोगों का साबिका उसके वालिद से है। उम्मीद है, वह मदद हमारी ज़रूर करेगा, लेकिन इसी शर्त से कि अगर पहले रियासत हाजा उज्जियनी पर हमला करके हमारी दोस्ती में पूर तौर से मुस्तहकम हो।

राजबुल — इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है। क्यों विरादरे अजीज ! पोडास — बहुत मुनासिब हुक्म हो रहा है। इधर शुमाल से अपनी फ़ौज हमलावर हो, और उधर मग़रिब से भूमकजी और

भूमक-यही वात है, खुदावंद नेमत!

षोडास — इधर से बसुरत फ़ौजकशी बाबाजी से क्या मदद मिल सकेगी ?

कालक — में त्रापक साथ रहकर ठीक रास्ते से फ़ोज ले जाऊँगा, दुर्ग पर श्रधिकार करा दूँगा, तथा उज्जयिनी पर ऐसे डौल के साथ योग्य स्थानों से त्राक्रमण कराऊँगा कि शत्रु प्रतीकार न कर सकेगा।

राजेबुल—तब तो श्रच्छी बात है। यह धावा कब तक हो सकेगा ?

षोडास—इंतिज्ञाम में श्रभी साल-दो साल का लग जाना लाज़िमी है ही।

हनेंदुदेव—मैं समकती हूँ, लाट से श्रगर मदद मिले, तो वक्र पर उसकी भी मदद मामूजान व नीज़ श्रव्वाजान पर लाज़िम श्रा ही जायगी । मुम्किन है, दुश्मन कभी उस पर यूरिश करें।

भूमक — यह तो बात ही है, बेटी जान ! लाट की मदद हम लोगों पर ऐसी सूरत में लाज़िम हो ही जायगी।

राजबुल — तब फिर ख़ुफ़िया तरीक़े से इसका इंतिज़ाम मधुरा श्रीर सौराष्ट्र, दोना जगहों से शुरू कर न दिया जाय ?

भूमक — बहुत ही श्रच्छी बात है। मैं तो यही मुराद लेकर इस मर्तवा हाज़िर ख़िदमत हुश्रा ही था।

### (स) तत्त्रशिला के शक

बहाँ पर चत्रप लिस्रक स्रौर पितक कु उलस का राज्य था। इन लोगों का एक लेख भी संवत् पूर्व २१ का मिला है। स्राए सभी भारतीय शक सिंध से ही थे। तचिशिला में पहले माउन्रस शक (१२० बी० सी०) का राज्य था। श्रनंतर कुसलस शकों का हुन्ना। ये बौद्ध थे, श्रीर तचिशिला-विद्यापीठ को उन्नत रखना चाहते थे। इसीलिये देश-देश के युवराज तथा श्रन्य चित्रय श्रीर बाह्मण-कुमार यहाँ पठनार्थ निर्भयता-पूर्वक स्राते थे। मालवों का शकों से विशेष विरोध होने सं विक्रम ने गुप्त रूप में श्राना योग्य समका था, नहीं तो साधारणतया स्रन्य विद्यार्थी यहाँ प्रकट रूप से विद्या-लाभ करते थे। जब भूमक स्रौर कालक की कार्य-सिद्धि मथुरा में हो गई, तब उन्होंने तचिश्रला में जाकर भी सहायता-प्राप्त का प्रयत्न किया। लिश्रक श्रीर पितक ने गुप्त मंत्रणा-गृह में उनसे बांत की।

लिश्रक—किहए चत्रप साहब ! श्रापने बहुत दिनों में नवाजिश की। ऐसा कौन-मा काम श्रा पड़ा, जिससे इम कृदर तकलीफ करनी पड़ी ?

भूमक—जनाबेमन ! हम लोग हिंदुस्तान में वारिद तो थोड़े ही जमाने से हुए हैं, मगर दबदबा श्रपना श्रच्छा कायम हो गया है। तच्चशिला, मथुरा श्रीर सौराष्ट्र में श्रपनी ताकृत श्रच्छी चल रही है। हैं तो ये तीनो ताकतें इलाहिदा-इलाहिदा, मगर श्रापसी कोशिशों में श्रमर मिली न रहें, तो यहाँ के राजा लोग मिलकर हम लोगों को नेस्तो नाबूद कर सकते हैं। श्राजकल जन्ब में श्रपनी ताकृत श्रच्छी बढ़ रही है, मगर जब तक मालवों को ज़ेर न कर लेंगे, तब तक श्रपने फैलाव की ख़ामी क़ायम ही रहेगी।

लिश्रक—है तो एक तरीक़े से यही बात, मगर श्रपने श्रसर तीन श्रतराफ़ से बढ़ रहे हैं। सबसे पहली कंशिश इधर तत्त्रशिला से ही चली, मगर मथुरा में जो नई सल्तनत तेज़ी से कायम हो गई है, उससे इधर तत्त्रशिलावालों का फैलाव श्रलावा कुनिंद के जन् की जानिब ही मुस्किन रह गया है। कुनिंदवालों से श्रपने मरासिम कई सालों से दोस्ताना चले श्रात हैं। ऐसी हालत में श्रगर हम यह दोस्ती कायम रक्खें, जैसा कि मुनासिब समफ पड़ता है, तो सिर्फ जन्ब ही की जानिब श्रपने फैलाव की सूरत नज़र श्रा रही है। उधर मालवों की श्रीर हमारी सल्तनत के दिमियान श्रमी कई रियासतें हैं, जिन्हें बग़ैर ज़ेर किए या मददगार बनाए हम लोगों का मालवों से साबिक़ा पड़ ही नहीं सकता। ऐसी सूरत में इस रियासत से श्राप क्या मदद पा सकते हैं ? श्रीवल तो हनाज़ श्रपनी उनसे कोई ख़सूमत नहीं। दोयमश, श्रगर कौमी तरक़क़ी के ख़याल से श्रापकी मदद करनी भी चाहें, तो हमारी फ़ीज उधर पहुँच कैसे सकती है ?

भूमक —यह इंतिज्ञाम तो दर्मियान में पड़नेवाली एकाध रियासत से श्रहद पैमान कर लेने से मुम्किन है।

पतिक — मुम्किन तो सब कुछ है, मगर बशर्ते नाकामयाबी, या उस रियासत के किपी वजह से मालवों का दोस्त हो जाने से अपनी फ़ौज पर वापसी में भारी जोखिम की सूरत हो सकती है। अगर उधर फ़ौज भेजी जाय और कुमक के लिये यहाँ से नई फ़ौज भेजने की ज़रूरत हो, तो भी नई मुश्कित सामने आ सकती है। फिर बशर्ते फ़तहयाबी त्रगर श्रपने को उधर कोई सूबेजात मिलें, तो इतनी दूर से उनका इंतिज्ञाम मुश्किल होगा।

लिश्रक — ऐसी सूरत में हालाँकि हमको श्रापसे क़वी हम-दर्दी है, ताहम कोई श्रमली सूरत नज़र में नहीं श्रा रही है। जनाब खुद ख़याल फ़र्मा लेवें।

भूमक — बात तो हुज़्र की ठीक समभ पड़ रही है, मगर जिसका काम सामने रहता है, वह अपने सवाल के ख़िलाफ़ अयूब नहीं देखता। हमारे बाबाजी एक जैन आचार्य हैं। इनको उम्मीद थी कि इस बौद्ध ताकृत से सनातनधर्मियों के ख़िलाफ़ मदद ज़रूर मिलेगी।

कालक—यही मेरा विचार था, धर्मांमा ! कहते ही हैं कि "श्रर्थी दोषं न पश्यित।"

पतिक—बात तो ठीक है, मगर यहाँ से कोई इंतिज्ञाम मुस्किन नहीं समभ पड़ता।

भूमक — है तो यही बात। अच्छा, इस वक्त, मजबूरी है। कभी आगो मोक़े से देखा जायगा।

# ञ्चाठवाँ परिच्छेद

## तत्त्रशिला में हनेंदुदेव

## (श्र) हनेंदुदेव श्रौर विक्रम

जब तीनो मित्रों-सिहत विक्रम मृगया से पलटकर साधारण कार्य में लगे, तभी, दो ही तीन दिनों के भीतर, हर्नेदुदेव भी विद्या-पीठ में प्रविष्ट हो गए। इनका कच्च विक्रमवाले के निकट रक्खा गया। प्रतिसप्ताह तीन दिन आय विद्यापीठ में रहते थे, तथा चार दिन पिता के राजकीय प्रबंध में योग देते थे। इन्होंने समरकौशल का कुछ अभ्यास किया, तथा कई ऐसे विषय भी लिए, जो स्त्री-विद्यार्थी लिया करती थीं। दो तीन मास पीछे विक्रम को इस बात से कुछ आरचर्य होकर इनसे बात भी हुई—

विषमशील — इनेंदुजी ! मुभे स्मरण त्राता है कि मैंने कई बार यहाँ त्रापको देखा भी था।

हर्नेदुदेव - यही बात है, दोस्तमन ! मैं यहाँ श्रक्सर श्राया किया हूँ, श्रौर श्रापको देखने के भी मुताहिद मौके मिले, मगर इत्तिफ़ाक से कभी बात न हुई । श्राप पढ़ाई में हमेशा ऐसे मशगूल नज़र श्राए कि कुछ कहना श्रापका वक्र ज़ाया करना समक्ष पड़ा।

विषमशील — स्राप कुछ शीघ्रता में भी रहा करते थे। मथुरा की दूरी के विचार से यहाँ स्वल्प काल ही ठहरते थे।

हनेंदुदेव — मथुरा तो यहाँ से बहुत दूर है। जब स्राता था, तब ख्रेमों वग़ैरह से। ताहम फ़्ज़ूल वक्र ज़ाया न किया करता था। विषमशील—यही बात है। राजकीय प्रबंधों के कारण श्रापको समयाभाव रहा ही करता होगा।

हर्नेदुदेव—था कुछ यह भी, मगर यों ही बात न हुई, हालाँकि श्रापसे मिलने की मुक्ते क़वी ख़्वाहिश न-जाने क्यों हो गई थी। जब बोलना चाहता था, तब कुछ शरम-सी लग श्राती थी।

विषमशील—जमा कीजिएगा । बालक होकर भी श्राप बालिकाश्रों के-से कई गुण धारण किए हुए हैं । विद्या-संबंधी पठन में भी उन्हीं के कई विषय लिए हैं । श्रापकी सारी बातें कुछ श्रनांखी-सी हैं । भला, मुक्तसे बात करने में लज्जा की क्या बात थी ?

ह्रनेंदुदेव—ग़लती थी, दोस्त ! मुद्राफ़ कीजिएगा। लड़िक्यों के पाठ जो मैं पढ़ता हूँ, उसकी वजह यह है कि हालाँकि हम शक लोग बाहर के ब्रादमी हैं, तो भी यहाँ हिंदुस्तानी ही बनकर रहना चाहते हैं। ब्राप लोगों के धरम भी ब्रपना रहे हैं।

विषमशील-इससे क्या ?

हनेंदुदंव—किसी ग़ैर कौम की श्रमली शकल जनानख़ानों से ही मालूम होती है। उन्हीं के ख़यालात, रसूमात, काम-काजों के ढंग, रहन-सहन नग़ैरह से किसी की कौमियतवाली ख़सूसियतों के वजूहात का पता चलता है। इसीलिये मैं श्रंदर से हिंदुस्तान को सीखना चाहता हूँ।

विषमशील—धन्य है श्रापके भारतीय समाज-संबंधी प्रेम को ! श्राशा है, हम लोगों को श्रवि शीघ्र पूर्णता के साथ जान लेंगे।

हर्नेदुद्व — इसमें क्या शक है ? श्रभी थोड़े ही किनों से यहाँ श्राया हूँ, मगर श्रापकी भी बहुतेरी बातें जान चुका हूँ।

विषमशील-श्रच्छा, क्या-क्या श्रापने जाना ?

हर्नेदुदेव—एकबारगी सभी बातें कंसे बतता सकता हूँ? आहिस्ता-श्राहिस्ता मौक्नों पर श्रर्ज़ करूँगा।

विषमशील-भला, कुछ तो कहिए।

हर्नेदुदेव — श्रापके निस्वत सख़्त तश्र ज्ञुब की यही बात है कि हैं तो श्राप ख़ुद शिवि चित्रिय, लेकिन बीस ख़ास दोस्तों में एक कुनिंद हैं, श्रीर उन्नीस मालव । समक यह भी पड़ता है कि उन लोगों की छिपे-छिपे कुछ मदद भी करते हैं, नहीं तो वे श्रापकी इतनी इयादा इज़त क्यों करते ?

विषमशील—तब समक पड़ता है कि श्रापकी भी छिपे-छिपे कुछ सहायता करता हूँगा, नहीं तो श्राप इतना प्रेम क्यों करते ?

हर्नेंदुदेश — मेरी तो खुली हुई मदद कर चुके हैं, छिताकर करने की क्या बात रह गई ?

विषमशील—खुली हुई कौन-सी सहायता की ? मृगयार्थ निकला था, धनुष-वाग पास थे ही, सिंह सम्मुल श्राया ही, यिद् सहायता का प्रश्न न होता, तो भी उसे मारता। ऐसी दशा में श्रापके श्राभारी होने का प्रश्न क्या ? फिर भी प्रीति या कम-से-कम कृपा श्राप विशेष से भी श्रिधिक करते हैं। इससे क्या नहीं सिद्ध है कि छिपाकर श्रापकी भी सहायता करता हूँ ?

हर्नेदुदेव -- मतलब आपके कहने का शायद यह निकला कि उन बोगों से आपकी कोई ख़स्सियत वैसी ही नहीं है, जैनी कि मुक्तसे।

विषमशील—यह मैंने कब कहा ? मुख्यता उनसं बहुत कुछ है, तथा श्रापसे भी। वे कृषा करते हैं, तथा श्राप भी। सज्जन पुरुष साधारण लोगों पर कृषालु रहते ही हैं। मेरे पास रक्ला ही क्या है, जो मैं कि नी की सहायता करूँ ? देखते ही हैं कि महाधनहीनों का जीवन ब्यतीत करता हूँ। हनेंदु देव — तो भी मुभे आपकी ग़रीबी पर एतबार नहीं आता। मिस्कीनों के जबहे ऐसे नहीं होते, जैसे आपके हैं। श्रगर कुछ भेंट करूँ, तो क्या मंज़ूर फ़र्मा सकते हैं? कोई मेहरबानी नहीं करता, सिर्फ़ दोस्ती के नाते से कहता हूँ।

विषमशील—क्यों न लूँगा ? जिस वस्तु की आवश्यकता होगी, स्रवश्य माँग लूँगा।

हर्नेदुदेव-ये ही तो हीलेसाज़ी की बातें हैं। ज़रूरत कभी कियी चीज़ की बतलाइएगा ही नहीं।

विषमशील — यह तो मैं भी मानता हूँ कि मुक्तमें कुछु-कुछ मनस्तृष्टि है। किर भी इससे धनाड्यता अथवा दरिद्रता का कोई निष्कर्ष नहीं निकल सकता। तृष्टि धन से प्राप्य है तथा मानसिक शिचा से भी।

हनेंदुदेव—तो भी मेरा जी बोलता है कि आपके बीसो दोस्त मराश्रात से ख़ुश हैं। आपने तो मुक्ते सादिक दोस्ती का वरदान दिया था, फिर अब उस्तादी की बार्ते क्यों करते हैं? साफ़ क्यों नहीं कहते कि मेरा ख़याल ग़लत है या सच ?

विषमशील — जब मित्रता के नाते से बात करने लगे, तो जान लीजिए कि विचार त्रापका सत्य है, किंतु कहता यह विश्वस्तप्रकारेण गुप्त भाव से हूँ।

हनेंदुदेव — जब क़ौल हारे बैठे हैं, तब बात यों कीजिए, गोया हम लोगों की दोस्ती दस-बीस बरसों की हो।

विषमशील — बीस वर्षों का तो श्रभी श्रापका जीवन भी नहीं है ?

हनेंदुदेव—इससे क्या होता है ? बात वैसी ही सफ़ाई से हो। यहाँ पढ़ने तो श्राया ही हूँ, मगर श्रापसे दोस्ती निभाना भी मेरे ख़यालात में उतना ही ज़रूरी है, जितना कि पढ़ना। विषमशील — यह श्रापकी कृषा है। श्रभी हमारा श्रापका साथ थोड़े ही दिनों का है, किंतु वचन बद्ध होने तथा श्रापके हठ करने से पुराने मित्रों की भाँति व्यवहार करने को प्रस्तुत हूँ।

हनेंदुदेव—बड़ी ही मेहरबानी हुई । (एक परमोत्कृष्ट हीरा-जड़ी तथा दूसरी वैसी ही पन्ना-जड़ी श्रॅंगूठी निकालकर ) देखिए, ये श्रॅंगूठियाँ कैसी हैं ?

विषमशील — बहुत ही श्रेष्ठ हैं। इनका मूल्य दश लच्च पण से भी श्रिधिक होगा।

हनेंदुदेव—क्या इन्हें कुबूल फ्रमांकर मुफे मश्कूर कर सकते हैं ? विषमशील—मित्रों से कुछ प्रेम-भाव से लेना अनुचित तो है नहीं, क्योंकि शुद्ध मैत्री के पीछे श्रपना-पराया कुछ रह नहीं जाता। तथापि ऐसी बहुमूल्य वस्तुश्रों का संचय ब्रह्मचर्य-व्रत के क्या प्रतिकृत नहीं है ?

हर्नेदुदेव—मैं भी तो यहीं तालिनेइल्म हूँ, ऐसी राय ज़ाहिर करके श्राप क्या मुफे शर्मिंदा नहीं कर रहे हैं ?

विषमशील—श्राप तो श्रपना प्रबंध-कार्य भी करते हैं, श्रीर प्रतिसप्ताह तीन ही दिनों के लिये विद्यार्थी रहते हैं। ऐसी दशा में ब्रह्मचर्य के पूर्ण नियम श्रापके उत्पर लागू कहाँ हैं ? फिर श्रापके एक विदेशी शक होने से भारतीय सामाजिक नियमों का पालन बाध्य नहीं है।

हर्नेदुदेव — मंतक तो श्राप श्रच्छा भिड़ा सकते हैं, मगर इसी तरीक़े के साथ श्रपनी ग़रीबी के ख़िलाफ़ भी सुवृत दे रहे हैं।

विषमशील — उसका पर्दा तो श्रापने पहले ही उठा डाला। श्रव जो कुछ श्रौर पूछना हो, वह भी पूछ सकते हैं।

हर्नेदुदेव—ऐसा तो कल्ँगा ही, मगर इस वक्षत श्राप ही पूळ्ळ चलिए। विषमशील — ग्रच्छा, यही 'मही। तब सबसे पहले यही पूछता हूँ कि पुरुष होते हुए भी कभी-कभी श्रापकी मुखाकृति, वार्ता श्रौर मुस्कान स्त्रियोंवाली के कुछ ऐसी समान दिखती हैं कि प्रेम-चुंबन श्रंकित कर देने को जी चाहने लगता है। यह क्या बात है ? श्राप भी ठीक-ही-ठीक उत्तर दीजिए।

हर्नेंदुदेव—ग्रव जाना कि ग्रापने मेरे साथ पुराने दोस्त का-सा बर्ताव श्ररू किया। ग्रगर एक बोसे-भर से ग्रापकी ख़ुशी हो, तो दो ले लीजिए, मुफे इनकार भी नहीं है।

विषमशील-यह बात नहीं है ; मैं तो एक प्रश्न पूछता हूँ।

हनेंदुदेव — जवाव यह है कि इस शकों के दाढ़ी-मूछ तो होती नहीं, पस, इम लोगों में मदोंजन की शिनाख़्त सहल नहीं है। जिन लोगों ने हमारे दर्मियान बहुत वक़्त न गुज़ारा हो, वे मेरी उम्रवाले लोगों की श्रस्तियत समक्तने में श्राप ही की तरह ग़लती कर सकते हैं।

विषमशील - ( हँसकर ) तो भी यदि स्त्री होते, तो श्रापके रूप की निछात्रर बहुतेरे हो जाते।

हर्नेदुदेव—(हँसकर) उम्मीद है, श्राप उन बहुतेरों में न शामिल होंगे।

विषमशील — मैं इन बातों में कब पड़ता हूँ ? भई, चमा करना ; ऐसा उपहास मैंने श्राज तक किसी श्रीर से नहीं किया।

हर्नेदुदेव—मज़ाक श्राप बराबर कीजिए। इसीलिबे तो हाज़िर हुन्ना हूँ। दोस्ती में मुत्राफ़ी बात-बात में क्या माँगनी ?

विषमशील-शत बार चमा का प्रार्थी हूँ।

हनेंदुदेव—मैं एक बार भी मुद्राफ़ नहीं करता। बात ही स्रापने कौन-सी कही, जो मुद्राफ़ी की ज़रूरत हो ? स्राप तो हैं पत्थर, मैं मापको भी पिघलाने यहाँ स्राया हूँ। ज़रा इंसानियत पकड़िए। इतने ऊँचेन उठिए कि बुलंदी देखने में किसी की पाग गिर जाय।

विषमशील — बात ग्रापकी है उचित। नित्य के व्यवहारों में बहुत उच्च भाव-प्रदर्शन से सुख तथा मनुष्यता की न्यूनता दिखने लगती है। ग्रच्छा, श्राप ही बतलाइए कि प्रेम श्राप किसे कहते हैं ?

हनेंदुदेव -- मुहब्बत किसी माशूक के सिलसिले में होती है। उसकी सबसे बड़ी सिफ़त यह है कि दोस्त की भलाई सचे दिल से हर हालत में की जाय, मगर किसी सूरत में उसमें ख़ुदग़रज़ी या मतलबबरारी की बात न श्राने पाये।

विषमशील—वात ब्रापने नितांत श्रेष्ठ कही है। ब्रच्छा, पूछता हूँ कि ब्रापने मुक्तसे मित्रता का प्रसानमा किया है; यदि मैं भवदीय वर्ग से ब्रथंतुष्ट हूँ, ब्रथवा उससे शत्रुता तक करूँ, तो इसका फल इस प्रेम पर कैसा पड़ेगा?

हनेंदुदेव—जब तक ख्राप ख़ुद मुक्तसे दुश्मनी का बर्ताव न करें, तब तक शकों की दुश्मनी से श्रगर नाराज़ हो जाऊँ, तो सादिक दोस्ती कहाँ रह गईं ?

विषमशील—धन्य हे श्रापकी बुद्धि को ! श्रव्छा, प्रेम का उपहार श्राप क्या समस्ते हैं ?

हर्नेदुदव — अगर मुवाबिज़े की बात दिल में आ गई, तो मुहब्बत कहाँ रही ? तब तो बनिए की दूकान हो गई। सादिक मुहब्बत में तबादिले का सवाल नहीं उठता। आपने बोसा लेने का मज़ाक किया। अगर इससे आपको ख़ुशी हासिल होती हो, तो मेरा क्या नुक़सान हुआ ? कुछ लड़के से लड़की तो हो न जाऊँगा। एक नहीं, दस बोसे लीजिए। मदों में यह सिर्फ मुहब्बत की बात है, किसी बद्चलनी की नहीं।

विषमशील-ग्राप तो निरे बालक होकर भी पूर्ण पंडित दिसते

हैं। श्रच्छा, एकाएक मुक्तसे मिन्नता के श्राकांची क्यों हो गए ? जब स्वार्थभाव था ही नहीं, तब इसी की क्या श्रावश्यकता थी ?

हनेंदुदेव—मैं ज़माना बिसियार से दोस्ती के क़ाबिल कोई शख़्स ढूँढ़ता था। श्रगर शकों में मिल जाता, तो श्रच्छा ही था, मगर न मिला। श्रापके-से श्रीसाफ हमीदा मैंने दूसरे में न देखे, श्रीर उम्मीद हुई कि श्रापकी दोस्ती से मेरे भी श्रच्छे श्रीसाफ की तरक़की होगी। श्राप ही बतलाइए कि यहाँ श्रापके बराबर कौन हैं?

विषमशील—हैं तो मुक्तसे बढ़कर कई व्यक्ति, किंतु संसार रुचि-प्रधान होता है। श्रच्छा, विवाह के विषय में श्रापके कैसे विचार हैं?

हनेंदुदेव—शादी की दुनिया में ज़रूरत ही क्या है ? श्रापके दोस्त भासजी बतलाते थे कि योग साधने से नफ़्स क़ाबू में रहती हैं। मुफ़्त के लिये इन बातों में क्यों पड़े ? दुनिया में किसी ने मुक्ते पैदा किया ही है। उसका क़र्ज़ा श्रदा करने को श्रगर एक बच्चा पैदा कर दूँ, तो बहुत है। श्रगर शादी करूँ, तो दो के ज़्याल से दो श्रोलाद काफ़ी हैं। मुहब्बत के लिये श्रीरत में श्रपने ही के-से ऊँचे श्रोसाफ लाज़िम हैं, नहीं तो ज़िंदगी बेकार हो जायगी। मुक्ते तो सिवा श्रापके श्रव तक कोई ऐसा मिला नहीं, जो इसके क़ाबिल होता। श्रगर श्रीरत होते, तो में श्रापसे निकाह ज़रूर पढ़ा लेता। श्रगर में लड़की होता, तो भी श्रापसे शादी करने की कोशिश करता। जब तक श्राप ही की-सी कोई ऊँचे ज़्याल की ज़ातून न मिलेगी, तब तक इस बात की क्या ज़रूरत है ? योग से ही मिज़ाज क़ाबू रहेगा।

विषमशील — मुक्त पर ऐसी श्रनहोनी कृपाश्चों के लिये शत-शत धन्यवाद हैं! बड़ा दुःख है कि मैं कन्या न हुश्रा, नहीं तो ऐसा बदिया वर सुगमता-पूर्वक प्राप्त हो जाता। हर्नेदुदेव-- मुक्ते इस बात का श्रक्रसोस नहीं है कि मैं लड़की नहीं हूँ, क्योंकि ऐसी सूरत में शायद बहन रूपरेखा के दिली कोफ़्त का बायस हो जाता।

विषमशील-क्यों, उनसे क्या प्रयोजन ?

हर्ने हुदेव - तुम तो दोस्तमन ! ऐसे दूध के धोए व महे के भिगोए बनते हो, गोया कुछ जानते ही नहीं, या सारी दुनिया श्रंधी समक्षते हो । जान लीजिए, ख़ुदा ने श्राँखें मुक्ते भी बख़्शी हैं।

विषमशील—श्राप तो बौद्ध हैं, ख़ुदा श्रापके यहाँ कहाँ से टपक पड़े ?

हर्नेदुदेव-- ऋरे यार ! कहने की श्रादत मान लीजिए।

विषमशील—क्या श्रापको किसी प्रकार से संदेह है कि वह मेरी प्रेयसी हैं ? मैं उनसे कभी एकांत में मिलता तक नहीं।

हर्नेदुदेव—यार ! श्रव मुक्तसे क्या उड़ते हो ? मैं भी दुनिया चराए फिरता हूँ। मसल मशहूर है कि 'श्रिधजल गगरी छलकत जाय।'' बकबक वे बेवकूफ मचाते हैं, जिनके माशूक काफ़ी मुहब्बत नहीं करते। श्राप दोनों तो सादिक इश्क से पुर हैं, फिर फ़ुज़ूल बकवास क्यों नाधें ? दोस्त होने का तो वादा किए बेटे हो, फिर मुक्ती से खड़ते भी जाते हो।

विषमशील—एक बालक-मात्र होकर इतनी बुद्धि श्राप कहाँ से लाए ? श्रच्छा, तुमने जाना कैसे कि मेरा उनसे प्रेम है ? है बात बहुत कुछ सत्य, किंतु तुमसे किसने कहा ?

हर्नेदुदेव कहता कौन ? हफ़्तेवार हाज़िरी बजाते हो। मेरे तवाज़ों से भी न रुके, बल्कि मुभे ही वहाँ घसीट ले गए। न-जाने कितना इसरार करने पर सिर्फ इस बात पर राज़ी हुए हो कि फ़ी माह उनके जो चार तवाज़े आपके यहाँ होते थे, उनमें सिर्फ दो मेरे ज़ुम्मे रहें। मैं इसी का शुक्रिया श्रदा करता हूँ। विषमशील-किंतु प्रेम कैसे स्थापित किया ?

हनेंदुदेव—दोस्तमन! न तो त्राप ग़रीब हैं न सुद्दु स्तार। रूपरेखा से मुहब्बत हर तरीके व तज़ें-गुफ़्तगृ से ज़ाहिर है, हालाँकि त्राप दोनो उसका इज़हार छिपाए बहुत रहते हैं। त्रापकी ग़रीबी का एकाध मर्तबा ज़िक त्रा ही जाता है, जिस पर बजाय शिमें दा होने के त्रापकी बाउँ खिल जाती हैं। इतने तुलबा को पढ़ाते हो। ज़ाहिरा बवजूहात श्रापको ग़रीबी का ढोंग कुछ पसंद-सा है।

विषमशील—अच्छा मित्र! में ही हारा। कृपया ऐसी बातें किसी पर प्रकट न कीजिएगा। उन्हें लजा लगेगी, और मैं धनी ज्ञात हो जाऊँगा, जो बात में कारण-वश चाहता नहीं। एक बात यह भी जोने रहिएगा कि मेरा ऐश्वर्य साधारण श्रेणो का है। यदि बहुत धनाड्य होने के विश्वास पर आप मुक्ससे मैत्री करते हों, तो भविष्य में निराशा का दु:ख भोगना पड़ेगा।

हर्नेदुदेव - मैं ता एक मिस्कीन तालिबेइल्म का दोस्त हूँ। ना-उम्मेदी का श्रक्रसोम बेवकूकों को होता है।

विषमशील-श्रच्छा, यदि बालिका होते श्रीर मैं श्रापंके प्रेम का निरादर करके उन्हीं को चाहता, तो श्रापको कैसा लगता ?

हर्नेदुदेव—मैंने तो बतलाया न कि योग-पाधन से एमहिशात काबू में रहती हैं। सारिक पुहब्बत के लिये खुद्ग़र्ज़ी ज़हर है। ग्रागर कियी दूयरी को चाहते हों, ग्रीर में लड़की भी हूँ, तो ववजह ग्रापकी मुहब्बत के उससे भी सच्ची दोस्ती निवाहूँ। ग्रागर ऐसा न कर सकूँ, तो यारी के काबिल नहीं।

विषमशील—बात तो यही है, किंतु साधारणतया निर्वाह श्रस्यंत कठिन । यदि स्त्री होते, तो ऐसा न सोचते ।

हतेंदुदेय—दुनिया में सचाई भी तो सहल नहीं होती। श्रीरत होने से कैसे ख़यालात होते, यह मैं क्या कह सकता हूँ ? विषमशील—श्रव्हा मित्र ! श्रव पौंदर्ग के विषय में श्रपने विचार प्रकट करो ।

हनेंदुदेव—ख़बसूरती अपली वह है, जो बिला किसी जाती फायदे के देखनेवाले का दिल शाद कर दे। वह सिर्फ देखने की शैं है, बरतने या अपने क़ब्ज़े में लाने की नहीं। एक बढ़िया गुलाव का फूज डाली पर लाग हुआ हवा के ककोरों से थिरक-थिशक कर व नीज़ अतरा ह में ख़शबू भरकर त्वीयतें ख़ुश करता है, मगर ज्यों ही तोड़कर पाम रख लीजिए, त्यों ही वह शान ग़ायब हो जाती है, और फ़ौरन् कमोबेश कुम्हलाने लगता है। यही हाल शख़्सी ख़ूबसूरती का है; उसे देखकर हज़ उठाइए, मगर सेहत बिगड़ने या बेजा इस्तेमाल बग़ैरह से बहुत जल्द फीकी पड़ जायगी। मेरा तो यही ख़याल है।

विषमशील — मित्रवर ! तुमने इतनी छोटी वय में ऐने महान् अनुभव कैंपे प्राप्त कर लिए ? धन्य है आपके लोक-संग्रह-संबंधी ज्ञान और विचारों को ! जी चाहता है, बैठा हुआ आप ही से वार्ते किया करे, दूसरा काम ही न हो।

हनेंदुदेव—दोस्तमन ! इसीलिये तो मैं यहाँ हाज़िर हुआ हूँ। श्रच्छा, पूछ तो मुक्तये बहुत कुछ चुके, श्रव मेरे भी एक-दो सवालों के क्या जवाब दीजिएगा ?

विषमशील—ऐसी भी कोई वस्तु है, जो आपके लिये भी अदेय हो ? पुछिए, क्या जानने की इच्छा है ?

हर्नेदुदेव — मेहरबानी करके श्रपनी मुहब्बत की तवारीख़ बतलाइए। इस सवाल के जवाब में शरमाइएगा तो नहीं ?

विषमशील—प्रश्न तो लजाजनक है ही, तथापि जिस प्रेम से आपने मेरे कितने ही प्रश्नों के विश्वास-पूर्वक उत्तर दिए हैं, उस प्रकार क्या मैं एक का भी न दूँगा ? श्रीर यदि न भी दूँ, तो श्रापकी हन तीव श्राँखों से कोई भेद छिपा कब जाता है ?

हनेंदुदेव—में राज़ों की जाँच नहीं करना चाहता, न शिमें दा करने को फिरता हूँ। मैं तो सिर्फ़ मुहब्बताना गुफ़तगू चाहता हूँ। श्रगर शिमें दगी हो, तो जानने की ज़रूरत नहीं।

विषमशील—नहीं मित्रवर ! श्रव श्रापसे कुछ न छिपाऊँगा। श्रच्छा, सुनिए। मैंने प्रारंभ में प्रेमादि पर कभी ध्यान न दिया। जब पुष्कर-विद्यापीठ में गया, तब पहलेपहल एक मुंदरी पर न्यूनाधिक श्रनुरक्त हुश्रा। पहले वह मेरे मित्र वीरवर को थोड़ा-बहुत चाहती थी, किंतु मेरी श्रोर उसका विशेष भुकाव देखकर वीरवर ने उसे मुक्ससे माँगा, श्रोर मैंने भी तुरंत हाँ कहकर इनसे उसका विवाह करा दिया।

हर्नेदुदेव — की तो श्रापने बहुत बड़ी शराफ़त वनीज़ ख़ुदग़र्ज़ी-कुशी, मगर उसकी मुहब्बत की काफ़ी इज़्ज़त न हुई।

विषमशील - मैंने उससे प्रेम की भिन्ना कभी न माँगी थी, तथा जितना कुछ भुकाव था, वह केवल विविध छल-हीन, धर्म-पूर्ण कृत्यों-मात्र से। यदि मैं इतना जानता होता कि उसका इनसे किंचित् भी रुमान है, तो इतना भी न बढ़ता। ज्यों ही जाना, त्यों ही श्रलग हो गया। तभी से मेरा वीरवर से विशेष प्रेम है।

हर्नेदुदेव-कोई ऐब न था। अच्छा, दूसरी बात बतलाइए।

विषत्रशील —िद्वितीय उदाहरण तो श्राप जानते ही हैं। रूप-रेखा को देखते ही मैं विवश-सा हो गया, तथापि चित्त को स्ववश रक्खा। श्राशा है, उनसे मेरा त्रैवार्षिक निबंध सफल होगा।

हर्नेदुदेव — श्रीसाफ्र पर ख़ूबसूरती से ज़्यादा ख़याल करना ठीक ही है। इसके श्रागे भी कोई बात हुई क्या ?

विषमशील-इसके श्रागे श्रापके परम शुद्ध प्रेम को पाने का सौभाग्य मिला। श्राशा है, ऐसी ही कृपा सदैव बनी रहेगी। हर्नेदुदेव -- किसी मुहब्बत में कभी नफ़्सानियत का ख़याल तो नहीं पैदा हुआ ?

विषमशील-कभी नहीं।

हर्नेदुदेव—श्रच्छा, श्रापको विषमशील क्यों कहते हैं ? दिखते तो श्राप समशील हैं।

विषमशील — एक बार बाल वय में सगी के सम्मुख मैं विमाता का विशेष मान कर गया, तभी से हँसकर वह विषमशील कहने लगीं। श्रन्छा, एक बात श्रीर पृष्ठें ?

हर्नेदुदंव-एक नहीं, दो पूछिए।

विषमशील-न्या श्राप तैरना जानते हैं ?

हर्नेदुदेव--ग्रच्छी तरह से । चिलए, एक दिन नदी में गुस्ल हो । विषमशील-यही तो चाहता था।

श्चनंतर ये दोनो मित्र श्चपने-श्चपने कामों में लगे। एक दिन स्नानार्थ सरिता को गए। वहाँ दोनो ने एक दूयरे को तैरने की श्चनेकानेक उक्तष्ट गतियाँ दिखलाईं। फिर वस्त्राभूषण धारण होने पर बात भी होने लगी—

विषमशील-- तुम्हारा शरीर परम विशेषता से गौर वर्ण धारण किए हुए है। ऊरुश्रों तथा हाथ-पैरों की बनक भी बहुत ही श्रेष्ठ है। श्रापने सौंदर्य श्रीर बल, दोनो की प्राप्ति साम्य के साथ की है।

हर्नेदुदेव — बड़ी क़दरदानी हुई। मैं हमेशा खाना हकीमों की सजाह से खाता हूँ, वर्ज़िश काफ़ी मेक़दार में करता हूँ, और श्रव क्ररीब एक साल से योग के श्रासनों को भी भास कवि से सीख रहा हूँ।

विषमशील — तभी भवदीय शरीर की श्राभा चंद्र-सी दीप्तिमान् है। भला, स्नान करने में भी श्राप किट से ग्रीवा-पर्यंत शरीर में कोई मोटा वस्त्र क्यों धारण किए रहते हैं? हनेंदुदेव—हम लोगों का देश शकस्थान ठंडा काफ्री है, इसी से हमारी तरफ़ पिंडे के खोलने का तरीक़ा गुस्ल वग़ैरह में भी नहीं है। हम लोग ठंडक ज़्यादा लगने का यहाँ भी ख़ौफ़ खाते हैं।

विषमशील — आपने एक दिन ऐसी ख़्वाहिश की थी कि अगर मैं औरत होता, तो आप और भी ख़श होते। स्मरण है न ?

हर्नेदुदेव—ख़ृब याद हें! श्रगर कोई पहुँचा फ़क़ीर मिले, तो श्रापको श्रपनी बीबी ज़रूर बनवा डालूँ।

विषयशील—मैं भी शायद ऐसी ही प्रार्थना उससे श्रापके विषय में कर बैंडूँ।

हर्नेदुदेव—पहली माँग तो मेरी होगी। विषमशील—क्या श्रापको लीलाहात्र का लच्चण ज्ञात है? हर्नेदुदेव—उत्पर्भ स्त्री मर्द बनती है न?

विषमशील—यही बात है। मैं इससे ठीक उलटा रूप श्रपने चित्रों में लाना चाहता हूँ। देखूँ, हम लोग श्रीरत की शकल में कैसे लगते हें ? श्रीर नहीं, तो चित्र में ही श्रापकी इच्छा प्री कर दूँ। कहिए, हे पसंद क्या ?

हर्नेदुदेव—श्रच्छा, बनाइए ; देखा जायगा।
विषमशील—वस्त्राभूषण श्राप ही के इच्छानुसार बनेंगे।
हर्नेदुदेव—बहुत ठीक है। श्रपनी तस्वीर क्या शीशे की मदद
से बनाइएगा ?

विषमशील—यही बात है। श्राचार्य तो सोचते हैं कि स्ती-वेष में पुरुष सुंदर लगेंगे नहीं, तथा उनकी मर्यादा न रहेगी, जिससे लीलाहाव का वर्णन केवल स्त्री के पुरुष-रूप रखने के संबंध में कहा जाता है, किंतु हम दोनो एक दूसरे को स्त्री-रूप में देखना चाहते हैं, जिससे श्राचार्यों से वैपरीत्य करता हूँ।

इनेंदुदेव-- ख़ूब सँभालकर तस्वीरें बनाना ।

विषमशील-ऐसा तो होगा ही।

श्रनंतर विक्रम ने बहुत मनोयांग के साथ हर्नेदुदेव की रुचि के श्रनुसार वस्त्राभूषणादि बनाकर श्रपने दोनों के दो पृथक-पृथक् चित्र स्त्री-रूपों में बनाए। विक्रमवाला तो वृद्धिंगत शारीरिक गठन के कारण बहुत शोभायमान श्राया नहीं, किंतु हर्नेदुदेववाला ऐसा उत्कृष्ट तथा स्वाभाविक बना कि ये दोनों उसे ध्यान-पूर्वक देख-देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। श्रनंतर रूपरेखा के चित्र को सम्मुख स्वकर दोनों मिलाए गए, तव भा हर्नेदुदेववाला ही कुछ श्रेष्टतर निकला।

विषमशील — क्या कहूँ मित्र ! तुम्हं तो कन्या होना चाहिए था। मेरे चित्र ने श्रापके संबंध में विधि-विडंबना को शुद्ध-मा कर दिया है। ब्रह्मा ने श्रापको बालिका न बनाने में भारी भूल की। मेरी धष्टताश्रों को चमा करना, मित्र !

हर्नेदुदेव—दोस्ती में कहीं बेवक्रूफियाँ मानी जाती हैं। मगर इस वक्त श्राप ख़्वाहिशात के क़ाबू होकर श्रमली मुहब्बत के नीचे गिरे जाते हैं।

विषमशील—में क्या कुछ श्रपने लिये कहता हूँ ? मैं तो संसार के लाभार्थ कथन कर रहा हूँ।

हर्नेदुदेव —जी हाँ, त्राप श्रादमी थोड़े ही हैं; श्राप तो नामदीं के सबक्र पढ़े हुए होंगे।

विषमशील-श्रच्छा भाई, सची बात यह है कि इस समय मैंने स्वार्थपरता-गर्भित कथन कर श्रवश्य दिया। चमा करना।

हर्नेदुदेव-- मुश्राफ्री की क्या ज़रूरत है ? जब तक कोई पूरा फ़रिश्ता बना रहता है, तब तक उससे चलत् मुहब्बत भी तो नहीं हो सकती। श्रगर मेरी तस्वीर पर श्राप श्राशिक भी हो जायँ. लो मेरा क्या बिगड़ा ? मैं इससे कुछ लड़की थोड़े ही हुआ जाता हैं।

विषमशील—श्रापकी सहनशीलता धन्य है! श्रन्छा, श्रापको मेरा स्त्री-चित्र कैसा लगा?

हर्नेदुदेव बहुत ही पसंद आया। अगर इसमें सिदाकत होती, तो आज ही निकाह पढ़ा लेता। एक पल की देर न करता।

विषमशील—बड़ी ही कृपा हुई। श्रन्छा, चलिए, ये तीनो चित्र रूपरेखाजी को दिखलाए जायँ।

हर्नेदुदेव-बहुत ठीक है।

#### (व) रूपरेखा पर भय

श्चनंतर ये दोनो रूपरेखाजी के पास गए। उस समय उनके साथ सखीजी तो थीं, किंतु सोमदेवजी न थे। वार्ताजाप होने खगा—

विषमशील—देखिए देवीजी ! श्राज हर्नेंदुदेवजी श्रापके सम्मुख स्त्री के रूप में उपस्थित हो रहे हैं, तथा में भी उसी रूप में हूँ। तीनो चित्रों को देखकर श्राप ही निर्णय कीजिए कि कौन कैसा है ?

रूपरेशा—श्रकेली मैं निर्णय क्यों करूँ ? सभी की सम्मतियाँ ली न जायँ।

हर्नेदुदेव-बहुत श्रच्छी बात है, देवीजी !

रूपरेखा—( विक्रम के चित्र को देखकर ) यह चित्र तो किसी काम का नहीं है। स्त्री क्या है, पूतना का श्रवतार है। इतनी भारी बहु देखकर दिन में भी कोई डर जाय।

हनेंदुदेव—में तो श्रीरतों में ताकृत ख़ूबसूरती के लिये भी ज़रूरी समभता हूँ। नज़ाकत गुड़ियों का खेल-भर है। श्रीरत के ताकृतवर होने से बच्च श्रच्छे होंगे, श्रीर बीमारी वग़ैरह की तकलीफ न होगी। बहुत हल्की-पत्तली, नाज़नीन किस काम की ? दो-चार दिन श्रच्छी

### तत्तशिला में हर्ने दुदेव

लगकर भज जाती है। बादहू श्रीसाफ़ की बरतरी ताव ज़िंदगी काम श्राती है। श्रगर यह श्रीरत होते, तो मैं श्राज ही शादी कर लेता।

रूपरेखा--- तुम तो छोटे-से हो । ऐपी कुंभकर्ण लेकर क्या करते ?

रूपरेखा-पांच-छ सालों तक क्या होता ?

हर्नेदुदेव—तब तक यह इंतिज़ार करतीं। यह भी तो दीगराँ से ऐसा ही इंतिज़ार कराते हैं। (सब बांग हँसते हैं।)

विषमशील-किंतु यहाँ प्रश्न सींदर्य का है।

हर्नेदुदेव--- श्रापकी ख़्बसूरती की तारीफ़ सारे तत्त्रशिला में है। विषमशील-- किंतु पुरुष-रूप में न कि स्त्री होकर।

हर्नेदुदेव-- ख़ूबस्रती का श्रंदाज़ा तो ज़नीशू में एकसाँ होना चाहिए। (सब लोग हँसते हैं।)

विषमशील-श्रच्छा, श्रव अन्य दोनो पर विचार हो।

रूपरेखा—हों दुदेवजो ! श्रापका चित्र तो मेरेवाले से भी श्रेष्ठतर है। यदि स्त्री होते, तो संसार-भर क सुंदर युवक श्रापक चरणों पर लोटते। कुशल इतनी है कि बालक हो पड़े।

हर्नेदुदेव-यह तो हुन्ना मज़ाक, लेकिन ख़ूबस्रती में देवीजी क चित्र में इस फ़र्ज़ी तस्वीर से बढ़कर पाता हूँ।

रूपरेखा—मैं तो ऐसा सममती नहीं। (सबी से) देखिए, सखीजी! इन दोनों में कौन श्रेष्ठतर है?

सखी — मैंने तो एक रात स्वप्न में एक सुंदरी देखी थी, जो इन दोनो से बदकर थी। स्वम श्रीर सोतुक की क्या समता? हर्नेदुदेवजी का चित्र तो स्वम है। कोई प्रत्यत्त वस्तु इसके श्रागे कैसे ठहर सकती है?

रूपरेखा—इस चित्र के बनाने में तो चित्रकार के शरीर में सात्त्विक भावों का उद्धेग नहीं हुन्ना होगा ?

विषमशील—कैसे होता ? देवीजी ! क्या सौतुक में स्वप्न की दशा हो सकती है ? जानता ही हूँ कि इन ठूँठों में सौंदर्य का विचार कल्पना-मात्र है ।

हर्नेदुदेव—यहां तो बात है; दोस्त ! देखिए, इन दिनों हम बोगों के साथी नारायण के दादा वसुदेव ने क्या मज़े में एक शहंशाही हथिया ली। हे वड़ा चालाक। हम बोगों की रियासत उधर बढ़ने का रुख़ कर ही रही थी कि बीच में यह गुल खिल उठा।

विषमशील—ग्रब तो उन्होंने प्रबंध बहुत उत्कृष्ट कर लिया होगा।

हनेंदुदेव—इंतिज्ञाम तो बहुत बरतर है नहीं। मगर फ़िलहाल श्रब उधर हमले की सूरत नहीं हो सकती। (रूपरेखा से) देवी-जी! एक बात श्रापके कान में कहनी थी।

रूपरेखा —यहाँ पराया कीन बैठा है ? केवल सखीजी समसी जा सकती हैं, किंतु इन पर पूर्ण विश्वास योग्य है। इनकी सुनी हुई वस्तु मानो किसी तीसरे के कान में पड़ी ही नहीं।

हनेंदुदेव-श्रच्छा, तो कहता हूँ। राज़ निहायत ही पोशीदा रहे। सिवा इतने लोगों के श्रीर कोई न जाने। सिर्फ इंतिज़्मम काफ़ी हो जाय। बड़ी ही चौकसी की ज़रूरत है।

रूपरेखा--- श्रापके कथनों से तो भय लगता है। कहिए, क्या बात है?

हर्नेदुदेव-बात ही ऐसी है; सुनिए। मथुरा का शहज़ादा

सरमोस इधर विद्यापीठ में कई बार श्रा-श्राकर श्रापको देख गया है। वह श्रापकी ख़ूबसूरती से ऐसा फ्ररेफ़्ता है कि किसी तरह उड़ा ले जाने की पूरी कोशिश कर रहा है। उससे विषमश्रीत श्रीर श्राप, दोनों को बहुत होशियोर रहने की ज़रूरत है। यह किसी तरह न ज़ाहिर हो कि मेरे ज़रिए से यह राज़ यहाँ तक पहुँचा है। मेरे बादशाह का जड़का है। मुम्म पर उसकी कामयाबी की कोशिश जाज़िम है, न यह कि उपे बिगाइने की तदबीर बताऊँ। ताहम श्राप सबसे दोस्ती हो जाने से मजबूरन श्रपने क़ौमी फ्ररायज़ के ख़िलाफ़ कमोबेश जा रहा हूँ। श्रगर बात बहुत बेजा न होती, तो क़ौमियत का लिहाज़ न छोड़ता। मगर इतना श्रौर कहे देता हूँ कि वह शहज़ादा ऊँची कलगी लगाता है। श्रगर लड़ाई-दंगा हो, तो ख़ास उप पर श्राँच न श्राने पए। मेरा दोस्त भी है।

रूपरेखा—मित्र भी श्राप श्रच्छे-श्रच्छे रखते हैं।

हर्नेदुदेव-- जो बात थी, वह साफ्र-साफ्र ज़ाहिर कर दी गई ।

रूपरेखा — मैं इस कृपा के लिये कोटिशः धन्यवाद देती हूँ। मुक्तसें तो श्रापका विशेष व्यवहार था नहीं; संभवतः यह कृपा विषमशील के कारण हो रही है।

विषमशील—ऐसी बात नहीं है, देवीजी ! इनेंदुदेवजी मित्रता का त्रावरण दार्शनिक तथ्य-क्यंत ले जाते हैं। मेरे सभी शुद्ध मित्रों को भी मेरे ही समान मानते हैं।

रूपरेखा — तब तो, हर्नेंदुदेवजी ! मेरी मूर्वता को समा कीजिएगा।

हनेंदुदेव-इसकी कोई बात नहीं है। मुभे जितना यह जानते हैं, उतना श्राप कैसे जान सकती थीं ?

विषमशील-प्रव मुख्य वस्तु पर विचार करना योग्य है। मैं

तो रात को निःय घूमा ही करता हूँ। श्रपने मित्रों को श्रीर भी सजग रक्वूँगा कि थोड़े ही से खटके से चैतन्य हो जाया करें। विद्यालय के रचकों को भी समक्षा-बुक्षा दूँगा।

रूपरेखा—दिन में तो त्राक्रमण का भय है नहीं; जो कुछ संभव होगा, किसी रात्रि में ही होगा। क्यों न हर्नेदुजी ?

हनेंदुदेव—समभ तो ऐसा ही पड़ता है, बहन ! मैं समभता हूँ, वे लोग श्राधी रात क कुछ ही पीछे किसी दिन श्राएँगे। सात-श्राठ लोग होंगे। लड़ाई होगी ही। श्रपने फाटक वग़ैरह का ठीक इतिज्ञाम रखिएगा। इतनी रात को श्राप बाहर तो निकलतीं नहीं।

रूपरेखा—ऐसा कभी नहीं होता। श्रपने भाई को भी चैतन्य कर दूंगी।

विषमशील—सो तो वात हो है। रूपरेखा—श्राप तो देख-भाल में प्रवृत्त रहेंगे ही ? विषमशील—इसमें क्या संदेह है ?

श्रनंतर यह मित्र-सभा भंग हुई, तथा रचा पर विशेष ध्यान रहने लगा। चार-छ दिनों के पीछे एक श्रंधेरी रात को दस-बारह शक लांग श्रा पहुँचे, श्रोर कमंद लगाकर उनमें से दो-तीन ने छिपे-छिपे सोमदंच का फाटक खोलकर भीतर प्रवेश किया। कचों के द्वार वहाँ सब भीतर से बंद थे, जिन्हें तोड़ने में कुछ शब्द हुआ ही, जिमसे संवकों ने चंतन्य होकर त्राहि-त्राहि का रव मचाया। यह सुनकर विक्रम श्रपने साथियों-सहित वहीं श्रा पहुँचे। उनके सारे सहायक बुला लिए गए, तथा विद्यालय के दस-बीस रचक भी श्राए। उकेतों को सब श्रोर से घेरकर युद्ध होने लगा, जिससे उनमें से चार-छ हताहत हुए, तथा शेष निकल भागे। खरश्रांस पकड़ लिया गया था, किंतु विक्रम ने श्रपमान न करके उसे छोड़ दिया, जिससे वह भी भाग गया। विद्यालय पर इस उपद्वव का

समाचार लोकतंत्र में भी भेजा गया, जहाँ से मधुरा को सूचना गई, किंतु किसी डकैन की पहचान न हो सकने तथा विक्रम द्वारा खरश्रोम का नाम न लिए जाने से कोई फल न निकला।

### (स) अवभृथ-स्तान और कुतिंद

म्रानंतर समय पर विद्यापीठ में विक्रमादि य के तीनो वर्ष समाप्त हो गए, श्रीर श्रवभृथ-स्नान तथा प्रमाण-पत्र-विताण के पीछे परीक्षोत्तीर्ण छात्रगण श्रपने-श्रपने देशों को चले गए। इन्हीं में भाय, नारायण, सिंधुक, सोमदेव, रूपरेखा श्रादि थीं। उधर वीरवर ने समोधभृति, कुनेंद गणमुख्य से विक्रम के सौजन्य, समर-कौशल-ज्ञान, शस्त्राभ्यास श्रादि की बड़ी प्रशंना की थी। इसमें वे विद्यापीठ में इनसे मिलने श्राए, श्रीर श्रवभृथ-म्नान के पीछे बहुत हठ करके इन्हें श्रपने राजस्थान कुरुचेत्र को लिवा ले गए। चलने के कुछ ही पूर्व इनेंदुदेव ने इनसे मिलकर यदा-कटा गुप मिलन के संबंध में कुरुचेत्र के निकट एक स्थान नियत कर लिया था। श्रमोधभृति के राज्य में जाकर इन्होंने राजनीति श्रीर गण-रचण के प्रश्नों पर ध्यान दिया, तथा उचित्र गरामर्श द्वारा नीति स्थिर की गई। श्रनंतर वीरवर को बिठलाकर तथा की निंद महामंत्री को भी साथ लेकर मंत्रणागार में विचार होने लगा—

श्रमोघभूति—विषमशीलजी ! श्रापके यहाँ पथारने से इस राज्य की भारी मान-वृद्धि हुई है। श्रब इसके विषय में जैसी श्राज्ञा हो, वैसा ही प्रबंध किया जाय।

विषमशील—( महामंत्री से ) म्रार्थ ! पहले म्राप त्रपने राज्य की स्थिति का विवरण गुप्तरीत्या सुभे बतलाने की कृपा की जिए।

महामंत्री—जो श्राज्ञा। यह राज्य था तो पाटलिपुत्र-साम्राज्य के अधीन, किंतु इसके स्वतंत्रप्राय होकर मध्य में माथुर मित्र-शक्ति के पड़ जाने से वह संबंध समय के साथ बहत कुछ शिथिल होकर नाम-मात्र का रह गया था। इतने ही में कर शकों ने उस मित्र-शक्ति पर विजय प्राप्त करके वहाँ श्रपना विशाज राज्य ही फैला लिया है। श्रपने पश्चिम में तत्त्वशिला के शकों का राज्य है, श्रीर पूर्व में माथुर शकों का। पारचात्त्य शक-शक्ति तो अपने से भिन्न भाव रखती है, किंतु पूर्वीय माथुर शक्ति विशेष उद्दंह है। जब से पाटलिपुत्र में मित्र-साम्राज्य ध्वस्त होकर महामंत्री वसुदेव के प्रयनों से काएव साम्राज्य प्रायः दो वर्षों से स्थापित हम्रा है, तब से पाटलिपुत्रीय बल कुछ जगमगा-सा उठा है, किंतु उप शक्ति के प्रसर का दो-चार वर्षों तक भय नहीं, क्योंकि स्रभी वह स्रपना प्रभाव वहीं हद कर रही है। साम्राज्यभोगी मित्रों का यत्र-तत्र कुछ प्रभाव श्रव भी शेष है, जो संभवतः कुछ काल चले। यही इस श्रोर की औतरराष्ट्रीय दशा है। श्रापके श्राज्ञानुसार वीरवरजी ने भवदीय मालव गणसंघ की बहुत कुछ स्थिति बतलाई है। तश्वशिला में शिवि चत्रिय का रूप प्रकट करके श्रापने बुद्धिमानी का ही काम किया। थी तो वहाँवाले चत्रपों की भलमंसी से विशेष जोखिम नहीं, किंतु राजबुलीय श्रीर भूमकीय प्रयत्नों से संकट उपस्थित हो जाना श्रमंभव न था। श्रब हमारी सेना तथा श्रंतरराष्ट्रीय नीति के संबंध में जो श्राज्ञा हो, उस पर विचार किया जाय ।

विषमशील—इस काल काण्वों तथा माधुरों के देखते हुए कुनिंदों की राजभक्ति तथा मामरिक शक्ति कैयी है ?

महामंत्री—माथुर शकों ने एक बार म्राक्रमण किया था, जिसमें हानि तो उनकी भी हुई थी, किंतु जन-विनाश म्रपना विशेष हुमा। पराजय तो भी न हुई, तथा इन दस-बारह वर्षों में हम लोगों ने म्रपनी शक्ति फिर से दद कर ली है। तो भी ऐसा है ही कि विना बाह्य सहायता के हम लोग न तो काणवों से खड़ म्रकेले सकते हैं न माथुरों से । म्रपने एक गण्राज्य होने से कौनिंद राजभिक्त परम हह है ही । ऐसा न होने से यह शक्ति बहुत पूर्व माथुर मित्रों की भाँति लुप्त हो चुकी होती । जब शक-शक्ति तक्तशिला-पर्यंत म्रा ही चुकी थी, म्रोर म्रागे बढ़नेवाली थी, तब बारी पहले म्रपनी ही थी, म्रोर पीछे माथुर मिन्नों की, किंतु उसे निर्वल समभकर उन्होंने जीत लिया । म्रब इस पर भी दाँत लगाए हुए हैं । हम लोग मुगमता-पूर्वक पराजय स्वीकार करनेवाले हैं नहीं । जो होगा, देखा जायगा ।

विषमशील—श्रभी तक श्रापसे माथुरों की इधर कोई नोक-मोंक तो नहीं हुई है ? यदि हुई हो, तो किस प्रकार से ?

श्रमोधभूति—युवराज महोदय! चित्रा नाम्नी मेरी एक षोइशवधीया कन्या है, जिसे लोग कुछ सुंदरी भी समभते हैं। माथुर चत्रप षोडास ने उसे पाने की मेरे पाम एक बार प्रेम-पूर्वक प्रार्थना भेजी थी। देना तो में उसे नहीं चाहता था, किंतु शकों की भी चत्रिय मंज्ञा होने से भगड़ा बचाने के विचार से मानने को प्रम्तुत हो गया। तथापि इतना निबंध करमा चाहा कि इस संबंध से कोई कौनिद राजनीतिक संबंध माथुरों से न होगा, न भविष्य में उनकी श्रोर से कोई सामरिक श्रथवा राजनीतिक दबाव पड़ेगा।

विषमशील-श्रापने एक प्रकार से स्वतंत्र सत्ता-युक्त मित्रता-पूर्वक संधि का प्रस्ताव किया।

श्रमोघभूति—-यही बात थी, युवराज महोदय ! किंतु माथुरों ने न माना, जिससे वह विषय वहीं का वहीं दब गया। श्रमिलाषा-पूर्ति में हम लोगों के उद्यत होने से भी जब माथुर शक्ति हमारी पूर्ण स्वतंत्रता मानने को सम्बद्ध नहीं, तब युद्ध श्रागे-पीछे श्रवश्यंभावी दिखता है। इधर श्रपने कुनिंद वीर ऐसे स्वातंत्र्य-प्रेमी हैं कि उसे किसी मोल नहीं बेच सकते।

विषमशील - मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि देव ने अपने संघ

का परम गोप्य श्रांतरिक विवरण मुभे पूर्णता के साथ परम श्रीति-पूर्वक सना दिया है। हमारा मालव संघ भी पूर्णतया स्वतंत्रता-प्रेमी है। सौगध्टीय शकों की नोक-भोंक हम लोगों से चला ही करती है। जब तक शक-शक्ति का वर्तमान प्रावल्य स्थिर है, तब तक हम लोग श्रपने को निष्कंटक नहीं समभ सकते, तथा जब तक हमारी शक्ति बलवती है. तब तक दिल्ला में शक-प्रतर श्रसंभव है । श्रकेला सौराष्ट्र तो कुछ कर मकता नहीं, वरन श्रागे-पीछे मालव-गण उसी का राज्य समाप्त कर देंगे । श्रंत में तो तत्त्रशिला के भी शकों से श्रपनी मुठभेड बनी-बनाई है, किंतु श्रभी भूमक का ऐसा प्रयत्न है कि लाट श्रीर माध्र शक्रियों की सहायता से वह मालव-बल तोडे । लाटाधिपति से संधि तो श्रपनी है, किंतु उस कादर का कोई विश्वास है नहीं। जब तक मालवों की शक्ति दक्तिणी जयपुर के श्रागे नहीं बढ़ती, तब तक हमारा श्रापका व्यवहार केवल प्रेम पर श्रवलंबित रह सकता है। जब मालव-शक्ति सौराष्ट-विजय कर लेगी, जैसी कि मेरे उधर पलटने पर श्राशा है, तब माधुर शक्ति से युद्ध ठनेगा ही । उस काल मालव-क्रनिंद-शक्ति की मैत्री सामरिक रूप भी ग्रहण कर सकेगी। यदि बीच ही में सौराष्ट्र माधुर-लाट-श्राक्रमण हो गया, तो दंखना होगा कि महाकालेश्वर को क्या भाता है ? मैंने इन दिनों भवदीय सामरिक शक्ति का निरीच्या करके उसे मवल श्रथच समंगठित पाया है। मित्र वीरवरजी भी मेरे ही समान समर शास्त्रज्ञ हैं। इनके प्रयन्तों से में भवदीय बल के गण-दोषों का विशेष विवरण जानकर श्रपनी भी सम्मति सेवा में भेज दिया करूँगा।

श्रमोधभूति — प्रियवर युवराज महोदय ! संभवनीयता को देखते हुए श्रापने जो कुछ श्राज्ञाएँ की हैं, श्रभी उतना ही हो सकता है, उससे विशेष नहीं। फिर भी मैं श्रापको श्रनेकानेक धन्यवाद देता हूँ कि रनातक होकर घर पलटने की श्रन्यंत शीघ्रता स्वाभाविक रूप से रखते हुए भी श्रापने मेरा निमंत्रण स्वीकार करके उलटे इधर पथारने का कष्ट उठाया। इच्छा तो मेरी ऐती थी कि श्राप श्रमी दो-एक मास यहीं विराजकर सुभे कृतार्थ करते, किंतु भवदीय स्वाभाविक इच्छाश्रों का में विरोध नहीं कर सकता। जैया श्रापने कल कहा था, हम लोगों की कामकाजू वार्ता श्रव समाप्त होती है। इससे श्रागे जितने दिन श्रोर यहाँ विराज सकें, उतना ही श्रिथक सुभ पर श्राभार होगा। जानते ही हैं कि कौनिंद मालव-प्रेम प्राचीन है।

विषमशील —कृतार्थ होने की देव क्या त्राज्ञा करते हैं ? मैं यहाँ श्राकर श्रस्यंत प्रसन्न हुन्ना हूँ, श्रोर यथानाध्य समय पाकर फिर भी दर्शन किया करूँगा, तथा देव को उज्जियनी देवने का भी कष्ट देता रहूँगा। श्रव पयानार्थ श्राज्ञा माँगता हूँ। श्राशा है, प्राचीन कौतिंद मालव-प्रेम समय के साथ वृद्धिगत होगा।

श्रमीघभूति—मैं श्रापकी महती कृषाश्रों से जीवन-पर्यंत श्राभारी रहुँगा।

इस प्रकार सहद्रयता-भाव-पूर्ण व्यवहार के पीछे श्रपने बीसों मित्रों तथा सारे श्रनुचरों के साथ राजवेष धारण किए हुए जब विक्रम स्वदेशार्थ प्रस्थान के विचार ही में थे, तब एक दिन एक विश्वस्त चर द्वारा हमेंदुदेव ने इन्हें पूर्व-निश्चित स्थान पर बुलवाकर यों वार्ता-लाप किया—

हनेदुंदव—दोस्तमन ! श्रव तो श्राप श्रपनी श्रमली हैसियत पर श्रा गए हैं। मालवों से ख़ान मुहब्बत देखकर मैं श्रापको कोई मालव सरदार ही सगम्भता था । इसीलिये उन्हीं के बाबत एक राज़ बतलाने को तकलीफ़ दी थी। जब कि श्रपना राज़ छिपाना श्रव श्राप चाहते नहीं, तब यही पूछूँगा कि पहले उसी का बयान कर जाइए।

विषमशील-श्रव तक श्रापने मुक्ते यह बात क्यों न पूर्वी ?

हनेंदुदेव—दोस्त लोग श्रपने बाबत जितना कुछ बतलाना चाहें, उतना ही जानना ठीक होता है। दोस्ती में तो कुछ कमी थी नहीं, फिर मुफ़्त में न बतलाने काबिल राज़ों की फ़ुज़ूल ज़्वाहिश क्यों करता ? मसल मशहूर है कि "यार की यारी से काम है कि उसके फ़ेलों से ?"

विषमशील—मित्रवर ! त्रापके श्रनुभव श्रनुकरणीय हैं। श्रच्छा, श्रव प्रसन्नता-पूर्वक बतलाता हूँ कि मैं उज्जियिनी-निवासी मालव गणमुख्य राजा गंधर्वसेनजी का ज्येष्ठ पुत्र तथा युवराज हूँ। दिहावस्था का भी श्रनुभव प्राप्त करने को तस्तशिला में वैसा ही जीवन ब्यतीत करता था, जो ब्रह्मचर्य के लिये योग्य भी था। श्रापका दो-ढाई साल साथ रहा, जिससे शुद्ध निष्कपट मैत्री बढ़ बहुत गई है। साथ छूटने का मुभे बड़ा ही खेद हैं।

हर्नेदुदेव—पाथ छूटता ही कब है, जो श्राप रंज महसूस करते हैं ? मैं दोस्ती हमेशा निभाऊँगा, श्रीर जहाँ कहीं श्राप रहेंगे, वहीं मिला करूँगा।

विषमशील—बड़ी ही कृषा हुई। इसके लिये मैं यावजीवन श्राभारी रहूँगा। यदि श्राज्ञा हो, तो एक श्रोर गुप्त भेद बतला दूँ। श्रव तो कुछ दिनों को साथ छुटता ही है, भेद क्यों रक्खूँ?

हर्नेदुदेव-ज़रूर बतल।इए।

विषमशील — ग्राप थे बालक ग्रवश्य, किंतु बहुत काल-पर्यंत मुभे श्रापके बालिका होने तथा श्रपने से वैवाहिक प्रेम-प्राप्ति के प्रयत्नों का संदेह बना रहा। वह अम भी देवी रूपरेखाजी की रचा श्रापके द्वारा होने से मिट गया।

हर्नेंदुदेव—इससे तो उसका मिटना ग़लत था। श्रगर मैं लड़की होता, श्रौर श्रापसे शादी चाहता, तो भी उसके लिये सादिक मुहत्वत की पूरी ज़रूरत थी। श्रगर माशुका छूट जाती, तो श्रापको भारी सदमा ज़रूर होता। श्रपने जान से श्रज़ीज़ शौहर को ऐसा रंज पहुँचाकर भी कोई श्रीरत मकरूह ख़ुदगर्ज़ी के ऐब में पड़कर मुँह देखने के भी काबिल क्या रह जाती?

विषमशील-ऐसे ऊँचे विचार प्रयोक रमणी के नहीं होते।

हर्नेदुदेव — मैंने तो सादिक मुहब्बत जोड़ने ही को आपसे दोस्ती की भीख माँगी थी। श्रच्छा, श्रब जो राज़ मुभे बतलाना है, वह भी कहता हूँ।

विषमशील-- श्रवश्य कृपा की जिए।

हर्नेदुदेव—सौराष्ट्र का भूमक मेरा सौरोला मामू है। वह लाट के राजा की मदद से पच्छिम की जानिब से मालव - सल्तनत पर पंद्रह दिनों के श्रंदर धावा करेगा, श्रीर इधर मशरिक व शुमाल से मथुरा के शकों की फ्रीज ख़ास उज्जयिनी पर हमला श्रावर होगी। इन दोनो हमलों का पूरा इंतिज्ञाम हो चुका है। जल्द जाकर श्रपनी सल्तनत की हिफ्राज़त कीजिए। कोई यह न जान पाए कि सुक्ससे श्रापने यह जाना है।

विषमशील-क्या यह बात पूर्णतया निश्चित है ?

हर्नेदुदेव—क्रोजें स्वाना तक हो चुकी हैं। कल की ही तो बात है।

विषमशील-तब में त्रापकी त्रभतपूर्व प्रीति के लिये सहस्रों धन्यवाद देकर त्रिति शीघ्र चलना चाहुँगा।

हर्नेदुदेव — मौका इसी बात का मुतकाज़ी है भी । श्रनंतर प्रेम-पूर्वक मिलकर दोनो मित्र पृथक हुए।

# नवाँपरिच्छेद

### शक-मालव-मंग्राम

( श्र ) उज्जयिनी राज्य पर त्र्याक्रमण त्र्योर युद्ध

ग्रब विक्रमादिःय महोदय ग्रपने बीयों मित्रों तथा ग्रनुचर-वर्ग को लेकर परम शीघ्रता-पूर्वक पतिन्थान की स्रोर धावित हुए। मार्ग में जहाँ-जहाँ मालव-राज्य था, वहाँ-वहाँ से युद्धकर्ता सारे मालव वीरों को बटारने हुए श्राप यथासाध्य द्रुतगित से जा रहे थे। नियत स्थान पर पहुँचने-पहुँचने इनके साथ माठ सहस्र मालव बीरों का एक प्रचंड दल हो गया, जो श्रपने पहले ही से नियत चम्पों सेनापितयों त्रादि की श्रव्यक्ता में युवराज की श्राज्ञा के श्रनुसार कार्य करता था । इनके उन्नीसों मालव मित्र भी उस दल में यत्र-तत्र नियुक्त कर दिए गए, जियसे तत्त-शिलावाली शिचा के ज्ञान का भी लाभ सेना का मिले। इनके वे मित्र युद्धकर्ता मालव-भंघ कं सदस्य होने से पहले ही से ऐसे कार्यों के लिये उपयुक्त तथा उत्पाही थे। श्रतएव उनसे युद्ध-संबंधी सेवा लेने में न तो इन्हें मंकोच हुन्ना, न उन्हें इप भार-वहन की तत्परता से नाहीं हुई । पूर्ण उत्साह के साथ मंचालित यह सुशिचित मालव-दल समर-भूमि के निकट जा पहुँचा। वहाँ भूमक श्रौर लाट की मिलाकर प्रायः सवा लच्च विनीत सेना उपस्थित थी. जिसमें से पछत्तर महस्र भूमकीय थी तथा पचास सहस्र लाटीय ।

विक्रम ने वीर्वर की अध्यक्ता तथा पुष्कर क्षेत्रवाले पाँचा मित्रीं के सहयाग से बीस-पश्चीस चतुर मालव वीरों का गुर्जर योद्धा बनाकर बाटीय सेना में भेज दिया। इन लोगों ने विविध रूप रख-रखकर तथा लोगों से मिल-मिलकर सेना का भेद लिया, तो बहतेरे सैनिक बाटेश के कपट-पूर्ण व्यवहार से परम रुष्ट पाए गए । वे लोग भारतीय प्रांत जीतने में शकों को सहायता देने के नितांत विरुद्ध थे। अतएव महासेनापति ने तो प्रतिकृत्तता न की, किंतु प्रायः श्राधा लाट-दल गुप्तरीत्या विक्रम से मिल गया, श्रोर, जब इन्होंने परम शीघ्रता-पूर्वक उस दल पर प्रचंद श्राक्रमण कर दिया, तब श्रपने श्राधे भाइयों की प्रतिकूलता से वह सेना मित्र-शत्रु में भेद न जान सकी, श्रीर थोडे ही संग्राम के पीछे बिललाकर भागी। लाटेश स्वयं विक्रम के हाथ से मारा गया। यह देखकर उसका बेटा सोमदेव भी युद्धार्थ इनके सम्मुख उपस्थित हुआ। तब विक्रम ने मित्रता के नाते उसे बहुत समभाया, तथा युद्ध से निवृत्त करना चाहा, किंतू पित-वध से क्रोधित उपने स्वभावशः प्राचीन मित्रता का विचार न किया। कुछ देर दोनों में कठिन युद्ध हुआ, क्योंकि उसने भी तत्त-शिला में शस्त्रास्त्र-प्रहार के सारे दाँव-पेंच सीखे थे। अनंतर विक्रम ने ढाल के प्रहार से सोमदेव के दिचण हाथ की कलाई कुछ काल के लिये मूठी कर दी, जिससे उसकी तलवार मानाती हुई पृथ्वी पर जा पढ़ी। तब इनकं साथियों ने उसे बाँघ लिया। लाटीय पट भवनों पर भी विक्रम का स्वत्व हो गया, जिससे प्रचुर सामग्री के साथ रूपरेखाजी भी इनके अधिकार में श्राई। उनकी माता का शरीरांत पहले ही हो चुका था। विक्रम ने श्रत्यंत मान के साथ सोमदेव तथा रूपरेखा को पतित्थान के मालव-राजपासाद को भेजना चाहा, तो सोमदेव ने यों बिनती की-

सोमदेव--मित्रवर ! पितृवध का बदला लेना मेरे लिये श्रावश्यक

था, श्रौर मैंने उसका पूर्ण प्रयत्न कर लिया। यदि श्राप चाहते, तो मुक्ते वहीं समाप्त कर सकते थे। मुक्ते छोड़ देने में श्रापकी कृपा-मात्र थी। श्रव मैं जीवित न समक्तकर श्रपनेको मृत एवं प्रेत मानता हूँ, श्रौर जिस भक्ति से वीरवरजी वैताल बनकर श्रापकी सेवा करते हैं, वैसे ही मुक्ते भी श्रपना दूसरा बैताल मान लीजिए। श्रव से शत्रु न होकर मैं श्रापका सेवक-मात्र हूँ।

विक्रम—मित्रवर ! श्राप क्या कहते हैं ? जैसे पहले भाई थे, वैसे ही श्रव भी रहिए। पितृवध के प्रतिकार में मुक्ते मारने का प्रयत्न करना श्रापका धर्म था। यदि युद्ध से निवृत्त होना नहीं चाहते, तो श्राइए, हमारी मालव तथा लाटीय सेनाएँ मिलकर भूमकीय शकों पर श्रभी श्राक्रमण करें।

सोमदेव — जो श्राज्ञा । रूपरेखा को श्राप पितःथानवाले राज-प्रासाद को श्रपनी पहली इच्छा के श्रनुसार भेज दीजिए । उसकी सखी तथा श्रन्य रचक साथ रहेंगे ।

इस प्रकार निश्चय करके तथा रूपरेखा की आज्ञा लेकर विक्रम ने पूर्ण राजकीय मान के साथ उन्हें अपने प्रात्माद को भेज दिया। अनंतर लाटीय दल एकत्र करने का प्रयत्न किया गया, तो उसका पराजित भाग ऐसा तितर-बितर हो गया था कि फिर न पलटा, तथा प्रायः २३,००० लोगों का विजयी भाग मालवों से मिलकर शकों पर आक्रमण करने लगा। युवराज मोमदेव के मालवों से मित्रभाव प्रहण करने पर महासेनापित भी इस लाटीय दल के नियंत्रण में विक्रम की आज्ञा से प्रवृत्त हुए। एक प्रचड सेना को अपने सम्मुख आते देख तथा लाटीय दल की प्रतिकृत्रता से रुष्ट होकर सूमक ने अपने योद्धाओं में से प्रायः पंद्रह महस्र सेना श्रजग कर ली, तथा इतने ही और वीर सीराष्ट्र से मिलवाकर इस तीस सहस्र दल को बाट-राज्य पर अधिकार जमाने को भेज दिया। अनंतर श्रपनी साठ सहस्र सेना से उसने मालव तथा लाटीय मिलित दल का सामना किया। दो दिनों तक घोर युद्ध होता रहा, जिसके पीछे शक-दल पराजित होकर पीछे हट गया। यह देख भूमक ने मालव-पराजय की श्राशा छोड़ श्रपनी हतशेष श्राधी सेना सौराष्ट्र मेज दी, तथा शेषार्द्ध को लेकर लाट का रास्ता लिया। वहाँ जाकर उसने उस राज्य की स्थानीय संना को पूर्णत्या पराजित करकं पूरे राज्य पर श्रधिकार जमाया, श्रौर मालव के बदले लाट-राज्य पाकर श्रपने को बहुत कुछ कृतार्थ माना। उसे श्राशा थी कि श्रकेले राजवुल के प्रबल दल के सामने मालव-शक्ति ठहर न सकंगी। इधर विक्रम ने यत्र-तत्र ध्यान देने के बदले उस समय माधुर शकों से उज्जियनी-रचा का श्रपना कर्वव्य प्रधान समक्तकर परम दुतगित से उसी श्रोर प्रस्थान किया।

उधर राजबुल षोडास एवं खरश्रोस को साथ लिए हुए परम शीघता-पूर्वक बढ़ता हुशा उज्जयिनी के निकट पहुँच गया, तथा उत्तर श्रीर पूर्व से उस पर श्राक्रमण करने लगा था । राजा गंधवंसेन पहले से इस श्रचानक धावे के लिये तैयार न होने तथा दुर्ग के भी निकल जाने से एकाएकी किं-कर्तव्य-विमुद्द-से हो गए। तो भी मालवों के उत्साह श्रयच महासेनापित श्रादि के तात्कालिक प्रबंध ने उन्हें साहस प्रदान किया। मालवों की डेढ़ लक्ष सेना एकत्र हुई। उधर राजबुल तीन लक्ष दल लाया था। कई दिनों तक घोर युद्ध होता रहा, किंनु श्रंत में विवश होकर पश्चीस सहस्र सेना के साथ गंधवंसेनजी वन की श्रोर निकल जाने को प्रस्थित हुए। दैव-योग से इनका गमन उसी श्रोर हुशा, जहाँ स्वयं राजबुल श्रीर षोढास का मंडा गर्व-पूर्वक लहरा रहा था। वीरता के श्रावेश में श्राकर इन्होंने स्वयं राजबुल को प्रचारा, श्रीर वह भी ढाल-तलवार लेकर इनके सामने हुशा। हो घड़ी तक दोनो में घोर दंद्र-युद्ध होता रहा। श्रंत में इनके एक प्रचंड प्रहार से उसका भिर कटकर पृथ्वी पर जा पड़ा। यह दशा देखकर कुछ शक-सेना तो भागी, किंतु घोडास ने उसे सँभाला, तथा द्वंद्व-युद्ध का प्रकार छोड़कर प्रवल दल के साथ गंधर्वसेन के केवल २४,००० वीरों पर श्राक्षमण किया। मालवों ने जी तोड़कर युद्ध किया, किंतु प्रायः तिगुनी शक-सेना के सम्मुख उनको विजय-लच्मी न श्रपना सकी, तथा क्रमशः हताहत-संख्या बढ़ने लगी, यहाँ तक कि गंधर्वसेन दम-पाँच श्रनुयायियों के साथ युक्ति-पूर्वक जंगल में निकल गए। वहाँ भी शकों ने पीछा न छोड़ा, श्रीर श्रंत में एकाकी होकर श्राप एक मृगपति के शिकार हो गए।

### (ब) सरस्वती और कालकाचार्य

इधर विजयी शकों ने नगर में प्रवेश किया। ऐसे श्रवसर पर रिनवास की रचा के लिये राजा गंधवंसेन ने पहले ही से पचीम सहस्र मालव वीर नियोजित कर दिए थे। सोतों के साथ रानी सरस्वती ने श्रपने प्राण प्रिय पुत्र भर्न हिर को भी रख दिया था। स्वयं उस रानी ने महल न छोड़ा। श्रतएव शेष सारा राजकुटुंच पितिश्यान की धोर प्रस्थित हुआ। मार्ग में शकों से युद्ध करता हुआ वह श्रागे बढ़ता जाता था। इधर राजकीय प्रासाद में घुमकर कालकाचार्य ने श्रपनी भिगनी सरस्वतीदेवी का प्रेम-पूर्ण संभाषण की श्राशा में श्रभवादन किया।

कालकाचार्य—मेरी प्राण-प्रिय भगिनी ! में तेरे धूतों द्वारा फुसलाए जाने से श्रस्यंत दु.खित हुश्रा था। श्रव जाकर कई वर्षों के प्रयक्षों से तेरे उद्धार में समर्थ हुश्रा हूँ। श्राशा है, तु. किर से श्रपने संन्यास धर्म में प्रवृत्त होकर तीर्थंकरों की कृपा प्राप्त करने में समर्थ होगी। सरस्वती—मैंने भापसे कहला भेजा था कि प्रसन्नता-पूर्वक गृहस्थाश्रम स्वीकार कर चुकी हूँ। श्रव श्रापने मेरे साथ निप्रह किया है या श्रनुप्रह ? मुभे प्रसन्न करने श्राए हैं, श्रथवा जलाने ? इतने दिन संसार में रहकर श्रनुभव की मात्रा क्या इतनी ही पा सके हैं ? श्राप मुक्तसे धन्यवाद की श्राशा करते हैं या धिकार की ? श्रापका श्रीमुख देखकर प्रसन्न हूँगी या उम पर धूकने की उन्सुक ? क्या इन प्रश्नों के उत्तर सममने की बुद्धि श्रव तक श्रापको नहीं प्राप्त हो सकी है ?

कालक—तू क्या कह रही है ? बहन ! क्या ज्येष्ठ भ्राता श्रीर एक गृहस्थागी श्राचार्य से ऐसे ही कथन योग्य हैं ? संन्यास लेने के पीछे गृहस्थाश्रम का विधान कहाँ है ? बहन ! तू मूर्खा बनाई गई है; इतना क्यों नहीं देख पाती ?

सरस्वती—यह पूर्णतया स्वीकार है। प्रश्न केवल इतना रह जाता है कि मुभे किसी महात्मा राजपुरुष ने मूर्खा बनाया है श्रथवा धार्मिक कहलानेवाले किसी दुरात्मा ढोंगी ने?

कालक -- देख बहन ! किसी धर्माचार्य से ऐसा नहीं कहा जाता।

सरस्वती—में श्राचार्य से कुछ न कहकर एक नीच दुशत्मा से श्रालाप कर रही हूँ।

कालक—क्या श्रपने दुश्चरित्रों में तू ऐसी लीन हो गई थी कि श्रव सन्मार्ग देखने की बुद्धि ही तुक्तमें शेष नहीं ?

सरस्वती -- दुश्चरित्रों में जीन है तू नारकी, दुष्ट ! मैं तो एक सम्बन्त्रित रानी हूँ, जिसके प्रभाव से करोड़ों प्रजा सुख-चैन से सोती थी।

कालक—अञ्जा, बहन! गाली-गलौज छोडकर यदि हो सके, तो तार्किक वाद कर ले।

सरस्वती-यों ही सही । मैंने नियम-पूर्वंक संन्यास प्रहण किया ही नहीं। उस काल मेरी श्रवस्था परिपक विचार के योग्य न थी, श्रतएव संन्यास के संबंध में मैंने तुम स्वार्थी, ढोंगी के फुसलाने से जो निर्णय किया वह श्रशुद्ध तथा श्रग्राह्य था। फिर जब मैं संन्यासाश्रम में भी स्वतंत्र न रहकर तेरी श्रमिभावकता में रही. जो गुरु न होकर भाई-मात्र था, तब गृहस्थाश्रम कहाँ छूटा ? तू था श्रपने पिता का छोटा पुत्र। राज्य तो तुभे मिलना था नहीं। विवाह करके पुत्रोत्पादन का सुख तू पा ही चुका था। जब पुत्र श्रौर पत्नी, दोनो काल के गाल में चली गई, तब शोक-विहल हो त संसार से उदास होकर विरक्त हो गया। छोड़ा तूने क्या, वरन् धार्मिक ढोंग में भी श्राचार्य-पद का भोग कर रहा है। मैंने न तो विवाह-सुख का श्रनुभव किया था न मातृत्व का। रानी हो सकती थी और हुई भी, किंतु तुमसे न देखा गया। श्रव बोल दुष्टराज ! त् दुष्कर्मी है या मैं ? मैंने तेरा कोई श्रमंगल न किया। स्वतंत्र थी, श्रपने विषय में कुछ भी निश्चय कर सकती थी। मैंने सोच-सममकर निर्णय किया। तु कब का वैर निकालकर धर्म-कार्य छोड़. राजनीतिक बखेड़ों में पड़, देश-प्रेम को तिलाजिल दे तथा भारत के शत्रु कर विदेशी शकों से मिलकर मेरी तथा देश की शांति श्रीर सुख में बाधक हुआ ?

कालक - मैंने तो धार्मिक पथ से भ्रष्ट देखकर तुम्हें सद्धर्म पर स्तौटा लाने का प्रयत्न-मात्र किया।

सरस्वती — महा घोर पातकों द्वारा मुक्ते विवश करके मिण्या मार्ग पर लाना चाहता है ? श्रथम पामर ! मैं तेरे क्रूठे विचारों पर थूकती हूँ । श्रभी राजप्रासाद से निकलकर श्रपने धर्मवान् स्वामी का खोज लगाउँगी । यदि जीवित मिल गए, तो भली भला, नहीं तो उन्हों के साथ सती हो जाउँगी । यदि मेरे धर्मात्मा स्वामी का श्रमंगल हो गया होगा, तो सती के रूप में तुक्ते शापित करती हूँ कि मेरा बेटा विक्रम श्रपने हाथ से तुक्त पितृवात का उचित बदला ले। यदि मेरे वचन धर्म-पूर्ण होंगे, तो यह शाप सप्य होगा। श्रब नेत्रों से श्रोट हो जा, कपटी, नीच, धूर्व कहीं के, नहीं तो मेरी कोपाग्नि चलुद्वय से निकलकर श्रमा तुक्ते भस्म कर देगी। यदि चत-विचत शरीरवाले जीवन पर तुक्ते कुछ भी ममता शेप रहे, जैसी कि प्रत्येक पापी श्रोर गीच का होती है, तो श्रमी मेरे दृष्टि-पथ से दूर हो जा।

ऐसे उम्र वचन सुनकर काल क उलटे पैरों वहाँ से भागकर शक-सेना में जा मिला। उधर रानियों की सेना रांकने का पत्रत्तर सहस्र वीरों के साथ खात्रोस धात्रित हुन्ना। इसी दुल में कालक भी जा मिला । रानियों पर विपत्ति सुनकर सब श्रोर से मालवों की साधारण युद्धोत्साही प्रजा भी दौड़ पड़ी, तथा जो मालव योद्धा उज्जयिनी में प्रासाद के रचणार्थ रह गए थे, वे भी दौड़े। यह दशा देखने पर पश्चीस सहस्र श्रीर शक-दल भी खरश्रोस की सहायता को भेजा गया। इस प्रकार पचास सहस्र मालव-दल पुकन्न हन्ना, श्री एक लच्च शक-सेना । इन दोनो पत्तों में फिर से प्रचंड संग्राम होने लगा । मालव-दल इधर से लड़ता हुन्ना राजपरिवार को लिए हुए न्नागे बढ़ रहा था, श्रीर उधर शक-दल प्रहारों पर प्रहार करता हुआ उसे घेरने के ढंग में था। दस-बीस कोस आगे तो मालव बढ़ गए, किंतु यहाँ इन पर संकट उपस्थित होने की दशा निकट श्राने लगी। इतने ही में पतिच्यान से श्रागे बढ़ता हुआ विक्रम का प्रायः पचास सहस्र मालव श्रीर लाटीय दल इसी स्थान पर श्रा पहुँचा। इस नवीन सेना की सहायता से उज्जियनीवाला मालव-दल भी बचाव दी युक्तियाँ छोड़कर विक्रमीय युद्ध-नीति क अनुसार भाक्रमणकारी हुआ। दोनो श्रोर सेना सम थी, किंतु इधर विक्रम का समर-कौशल

प्रबल था। तीन दिनों तक घोर युद्ध होता रहा, जिससे शक-सेना ज्ञत-विज्ञत होकर भागने का मन करने लगी। कालक भी बार-वार दिश्रण हाथ उठा-उठाकर उसे युद्धार्थ प्रोत्साहित करता था। यह देख स्वयं विक्रम ने बढ़कर उस पर एक ऐसा वार खड़ से किया कि बाह-मूल से उपका दक्षिण हाथ कटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, तथा धर्म-गृह होकर भी उसके स्वदेश-शत्रश्रों में मिलकर लड़ने से कुंपित हो वीरवर ने उसे जान से तो नहीं मारा, किंतु पृथ्वी पर पटककर इतनी लातें मारी कि वह दुरात्मा मरणप्राय मुर्च्छा की दशा को प्राप्त हो गया । अनंतर विक्रम की श्राज्ञा से वह सामरिक चिकित्मागार को भेज दिया गया। श्रपनी सेना की दुर्दशा देख स्वयं चत्रप खरश्रोम ढाल-तलवार पकड्कर विक्रम के सामने श्राया। इन्होंने बहुत समकाया कि एक बार मित्रता-पूर्वक उसे जीवन-दान देकर यह पुनर्बार यद्ध करना न चाहते थे, किंतु उसने न माना। श्चनंतर दोनो में दो घड़ी-पर्यंत प्रचंड द्वंद्व-युद्ध हुन्ना, जिससे परम चत-विचत होकर भी उसने संप्राम न छोड़ा। तब चित्त में उसके शौर्य की सराहना करते हुए इन्होंने एक ऐसा वार खड़ का किया कि वह मरकर पृथ्वी पर गिर पड़ा । श्रनंतर प्रायः पछत्तर सहस्र योद्धाश्रों के हवाहत होने पर शेष शक-दब उज्जयिनी की स्रोर पलायित हो गया । इधर विक्रम की भी श्रद्ध सेना इताहत हो चुकी थी, जिससे जो योद्धा उज्जियिनी से श्राए थे, उनके द्वारा उस श्रोर का समाचार पाकर तथा शक-संख्या का विवरण जान उन्होंने माताओं को लेकर पतितथान पलट जाना योग्य समझा। राजा गंधर्वसेन के मरण का समाचार सुनकर सारे राजकुटुंब में शोक-सागर उमड़ पड़ा, तथा विक्रम के रोकने पर रानी मदनरेखा तो मान गईं, किंतु रानी सौम्य-दर्शना पति की पाग के साथ सती हो गईं। समय पर नीरोग होने के पीछे कालक श्रपमान के साथ वहाँ से छोद दिया गया। उधर रानी सरस्वतीदेवी दस-बारह अनुयायियों के साथ निकर्ती। शकों ने कालक की स्वसा होने से उनका मार्ग न रोका। उन्होंने सारा जंगल छान डाला, किंतु पति न मिला। एक स्थान पर सिंह द्वारा भिल्ति एक मानुष-अस्थि-पंजर मिला, जिसका शिर-मात्र बचा हुआ था। उसे पहचानकर रानी सरस्वतीदेवी नगरी में आकर उसी के साथ सती हो गईं।

#### (स) माल गतथा शक-प्रबंध

उधर माधुर शक-सेना राजवुल श्रीर खरश्रीम, दोनो को खोकर भी हुई विजयिनी । उसकी प्राय: श्राधी मंख्या तो युद्ध में समाप्त हो चुकी थी, किंतु शेषाद्ध के बल पर षोडाम ने उज्जयिनी पर शका- धिकार स्थापित किया । तुरगामी साँदिनी-सवार मधुरा में जे गए, जहाँ से प्राय: पचास सहस्र नवीन सेना भी श्राई, जिसके बल पर श्राकर-श्रवंति प्रांतों पर शकों का राज्य स्थापित हो गया, तथा कर्कोंट, प्रतिष्ठान उपनाम पित्थान (पैठान) श्रीर पूर्वी जयपुर में विक्रम का श्रधिकार रहा । षोडास की श्रीर से हगाम तथा हगामस उज्जयिनी प्रांत के क्रमश: उपरिक एवं सेनापित नियत हुए । इधर विक्रम पित्थान में रहकर श्रपने बचे-बचाए देश का गण्यमुख्य के रूप में पालन करने लगे । मालवों की ऐसी दुर्वशा सुनकर सिंधुक शातवाहन का महामंत्री लूतवर्ण श्रीकाकुलम से विक्रम की सेवा में उपस्थित हुग्रा । श्राप महामंत्रीजी से परम प्रेम-पूर्वक मिले । गुप्त मंत्रणागृह में बैठकर वीरवर तथा महामंत्री श्रमरगृप्त के साथ विक्रम लूतवर्णाजी से श्रालाप करने लगे ।

लूतवर्ण- अब श्रापके क्या विचार हैं ? देव !

विक्रम — जो दशा है, वह तो विदित ही है। आप ही आज़ा कीजिए कि क्या करणीय है ? किसी प्रकार उजायिनी का उद्धार तो आवश्यक है ही। लूतवर्ण-श्राप जानते ही होंगे कि पितृवियोग के पीछे श्रापके सहपाठी तथा मित्र देव सिंधुक ही श्रव हमारे सम्राट् हैं। राज्य भी बृहत् है। उसका श्राकार श्राप पर विदित ही होगा।

विक्रम-श्रायं ! यह सारा हाल मुभे ज्ञात है।

लूतवर्ण — मैं तो समभता हूँ कि श्वाप श्रीकाकुलम चलकर श्रपने मित्र से मिलिए। उनकी सहायता से कोई-न-कोई युक्ति लग ही जायगी।

विक्रम — है तो यह प्रस्ताव योग्य, श्रीर मुभे यों भी उनसे मिलने की इच्छा है, तो भी शीव्रता क्या है ? जब समय होगा, तब श्राऊँगा श्रवश्य। श्रभी तो दशा यह दिखती है कि मालव तथा कुर्निद, इन दोनो गण राज्यों पर माधुर शकों का दाँत लगा हुआ है। देखना यह है कि किस पर पहले आक्रमण होता है? माथर शक मालव शक्ति को ध्वस्तप्राय सममते हैं। ऐसी दशा में वे क्रिनंद पर ही प्रथम भाक्रमण करेंगे, ऐसा समक पडता है, तथा इसके समाचार भी मिले हैं। मैंने मित्रवर वीखर के द्वारा कुनिंद गण्मुख्य श्रमोधभूतिजी से कहला भेजा है कि यदि ऐसा हो, तो वह सम्मुख युद्ध न करके विलंबकारिग्री नीति का श्रवलंब लें। यदि किसी प्रकार दो वर्षों तक श्रामरचा में समर्थ हो जायँ. तो मैं भी इधर मालव तथा लाट-शक्ति संगठित करके उज्जयिनी पर घोर श्राक्रमण कर सकँगा, जिससे दो श्रोर से दबकर माधर शक्ति हम दोनों में से किसी को स्ववश न कर सकेगी। पहले वर्ष प्रयप्न करके में सौराष्ट्र तथा लाट पर विजय प्राप्त करने से इधर की शक-शक्ति को अशेष कर दूँगा। यदि माधुर खोग पहले पति-न्धान पर ही आक्र मण करें, तो कुछ कठिनता अवश्य पहेगी, किंतु उधर क्रनिंद के भी भिड़ जाने से संभवतः वे कुछ कर न सकेंगे। ल्रतवर्ण-इन विचारों का कुनिंद-पति पर कैसा प्रभाव पहा ?

वीरवर — उन्हें तो, श्रार्य, मैं भली भाँति समका श्राया हूँ, श्रोर मामले को वह पूर्णतया समक्ष रहे हैं, श्रथच सहमत भी हैं। श्राशा है, कोई गहबब न पड़ेगा।

लूतवर्ण -- तब तो प्रबंध श्रापके ठीक-ठीक चल रहे हैं। यदि किसी प्रकार का कष्ट हो, तो संकोच न कीजिएगा।

विक्रम-इसमें संदेह न पहेगा।

लूतवर्ण-म्रापके शेष तीनो प्रांनों के प्रबंध में तो कोई विशं-खलता नहीं है ?

श्रमरगुष्त-अो सब ठीक-ठाक है, श्रार्थ!

लूतवर्ण - तब फिर मैं त्राज्ञा माँगूँगा।

विक्रम — मित्रवर, देव सिंधुकजी से बिनती कर दोजिएगा कि मैं उनसे शीघ मिलने का उन्सुक हूँ। यह भी चमा माँग लीजिएगा, जो मैंने कारण-वश अपना ठीक परिचय उन पर तत्त्रशिला में प्रकट न किया।

लूतवर्णं -- इस बात पर तो वह बहुत हॅमते थे। अनंतर प्रेम-पूर्वक मिल-भेंटकर लूतवर्णजी स्वदेश को प्रस्थित को गए।

# दसवाँ परिच्छेद

## मौराष्ट्रीय शक-शक्ति का पतन श्रीर विवाह

### ( श्र ) सौराष्ट्र-पतन

गण्मुख्य विक्रमादित्यजी ने वीरवर श्रीर सोमदेव से मंत्रणा करके परम शीघ्रता-पूर्वक सौराष्ट्र तथा लाट देश जीतने के प्रयत्न किए। भूमक ने नवीन राज्य समसकर भ्रापनी मुख्य सेना लाट ही में रक्ली थी, तथा सकुटुंब वहीं वह स्वयं रहने भी लगा था। सौराष्ट्र में मुख्य शक्ति भूमक ही की थी, जिसमें स्थानीय निबंतता आ गई थी। शेष मौराष्ट्रीय शक-शक्तियाँ सबल न थीं। अतएव पहले उसी स्रोर ध्यान दिया गया। विकस ने मालव बीरों को प्रोत्साहित करने में कोई युक्ति उठा न रक्ति। वे भी इनके शास्त्र-ज्ञान, परिश्रम, मिलनसारी, रण-कौशल, शस्त्रास्त्र-प्रहार के प्रकांड अभ्यास न्नादि से परम संतुष्ट थे। न्नतपुत दो ही तीन मास के भीतर छितरी हुई मालव शक्ति फिर से जगमगा उठी। उधर ज्यों ही निश्चित समाचार मिला कि माध्र शक-शक्ति कुर्निद-विजय करने को प्रस्थित हो चुकी थी, न्यों ही विक्रम ने कहा, अब यदि हैश्वर ने चाहा, तो समय पर शक-शक्ति पूर्णतया निर्मल हो जायगी। महाकालेश्वरजी ने उन्हें श्रंधा करके श्रव मेरे हाथ में दे दिया है। श्रनंतर मालवीय तथा लाटीय महासेनापतियों की अधीनता में प्रायः एक लच प्रचंड सेना विक्रम के समर-कौशल से परिचालित एकाएकी सौराष्ट्र पर जा धमकी। वहाँ की शक-सेना युद्धार्थ समझ न थी, न इसकी कोई संभावना सममती थी। म्रतएव भूमकीय राज्य दस ही दिनों में पूर्णत्या पराजित हो गया, तथा प्रायः दो ही मास में शेष सौराष्ट्र पर भी मालबीय स्वल्य हो गया। इस नवीन प्रांत पर पूर्ण अधिकार प्राप्त होने से मालबीय शक्ति फिर से जगमगा उठी, तथा माकर-म्रवंति प्रांत से जो हानि हुई थी, वह म्रार्थिक दृष्टि से प्रायः पूरी हो गई, यद्यपि नाम के विचार से कुछ हेठी शेष बनी ही रही। सौराष्ट्र में प्रयंधार्थ उचित मात्रा में मालवीय सेना लगा दी गई। भूमक ने जब यह समाचार पाया, तब मपनी म्रचैतन्यता पर केवल हाथ मलकर रह गया। उसका किया कुछ हो न सका। सौराष्ट्र-विजय से विक्रमीय महत्ता की ज्योति समीप के प्रांतों में पूर्ण मान के साथ देदीप्यमान हो उठी।

### (व) हर्नेंद्रेव ऋांग लाट-विजय

सौराष्ट्र-विजय के पीछे मालवों ने एक-दो माम के लिसे भविष्य में अपने आक्रमण-शैथिल्य का रूप दिखलाना योग्य समभा। इनका विचार ऐगा हुआ कि अधिक शीघ्रता लाट के संबंध में करने से उस भोर शक-शिक्ष की स्वाभाविक विशेष चैतन्यता से किन्युद्ध के कारण सेन-संबंधी विशेष धानि की भी संभावना थी। अतएव दिखलाने-भर को सैनिक प्रबंध ढीला कर दिया गया, यद्यपि अत्तरक प्रकारेण चिणक सूचना से ही तत्परता का डौल रहा। इनहीं दिनों उज्जियनी का निरीचण करते हुए लाट देश को भी जाने के विचार से स्वयं इनेंदुदेवजी पितत्थान पहुँचकर विक्रम से मिले। दोनो मित्र अत्यंत प्रसन्न हुए। रूपरेखाजी की सखी के साथ विक्रम और इनेंदुदेव लाट राजकुमारी से भी बात करने लगे।

इनेंदुदेव—बहनजी ! भ्रापक राज्य में भारी उथल-पुथल का हाल सुनकर मुभे बदा रंज हुआ है। उम्मीद है, यहाँ ख़ुशी से रहती होंगी। रूपरेखा—प्रसन्नता का समय तो श्रव देख नहीं पड़ता। पूज्य पिताजी स्वर्गवासी हो गए, तथा मालव गणपित की भी वही दशा हुई। यदि लाटेश इस भमेले में न पड़ते, तो संभवतः यह युद्ध ही न उभड़ता। मैंने तथा भाई ने हम दोनो के दुलार रखने के नाम पर भी उन्हें बहुत समकाया था, किंतु भावी-वश उन्होंने न माना। जो होना होता है, वही होकर रहता है।

हर्नेदु इंव — युद्ध के न उठने की बात न सोची जाय, बहनजी! मैं इस मामले का कुछ ज़्यादा हाल जानता हूँ। लड़ाई होती ज़रूर, मगर श्रापके वालिद माजिद के शरीक न होने से मुम्किन था कि पहला हमला एकाएक उसी जानिब होता। क्या कहूँ, सबों से मैंने अपना पूरा हाल बतलाया नहीं। मैंने इस लड़ाई के रोकने की बढ़ी कं।शिश की, श्रीर मरहूम महाचत्रप से श्रर्ज-मारूज़ करने का कोई दक्षीका उठा न रक्खा, मगर भूमकजी की सलाह इस क़दर कारगर हो जुकी थी कि मेरी कुछ चली नहीं।

विक्रम—लड़ाई के पूर्व कोई राजनीतिक कथनोपकथन भी कहने योग्य न हुए। क्या कहा जाय ?

हर्नेदुदेव—इस मामले में भी मैंने बहुत कुछ श्रर्ज-मारूज़ की थी। महाचत्रपत्नी ने सिर्फ उज्जैन को साँडिनी-सवार मेजकर लड़ाई के बाबत एक ख़त भेजा, श्रीर मुफे भी श्रद्धितयार दिया कि ख़ास-ख़ास लोगों से इसका ज़िक कर सकता था।

विक्रम—इसी कारण कुनिंद में श्रापने सचेत कर दिया। बड़ा श्राश्चर्य हुश्रा था कि श्रपने राज्य का यह गुप्त भेद श्रापने मुभे बतलाया कैसे ?

हर्नेदुदेव -- महाचत्रपजी किसी दुश्मन को भी एकाएक फँसाना न चाहते थे। इसीलिबे मैं श्रापसे उनकी इजाज़त से श्रहवाल बतका सका। ग़ायत दर्जे का सदमा हुझा कि महाचत्रप श्रीर चत्रप, दोनो बेचारे रहेलत फ़र्मा गए। रोते-रोते मेरी तो श्राँखें सूज गई थीं। क्या करूँ, किसी तरह सब करना पड़ा। इधर श्राप दोनो के श्रज़ीज श्रब्बाजानों की भी वही हालत हो गई।

विक्रम—इन बातों को तो कुछ समय बीत ही चुका है। होना था, सो हो गया। श्राज श्रापकी श्रवाई से हम तीनों को जो प्रसन्नता हुई है, उसे विशेष दुःख-चर्चाश्रों से मिलन करना योग्य नहीं। राजकुमारीजी से युद्ध के संबंध में मैं बहुत कुछ तमा माँग चुका हूँ, तथा इन्हें सममा-बुका भी चुका हूँ। लाट के पुनः प्राप्त होने में संदेह नहीं है, ऐसा श्रापकों भी गुष्त भाव से बतलाता हूँ। मैं बानता हूँ, श्राप हमारी मित्रता के संबंध में श्रपनी शक-जातीयता पर विशेष ध्यान नहीं देते।

हर्नेदुदेव—देता क्यों नहीं ? किंतु त्रापके भेद कहीं ज़ाहिर नहीं करता, न उनके त्रापको चतलाता हूँ। (रूपरेखा से ) बहनजी ! मैं ख़याल करता हूँ, श्रव तक मिज़ाज को क़ाबू करके श्राप एक बार फिर से हस्ब मामूल ख़श-ख़ुर्रम हो चुकी होंगी।

रूपरेखा—यही बात है। बहुत काल-पर्यंत दुःख मनाने से क्या पिताजी लौटे आते हैं? अपना ही रुधिर चाहे जितना जला लेवें। अला, आपके कुट्वं में तो इस युद्ध में कोई हानि न हुई?

हर्नेदुदेव — हुई क्यों नहीं ? भेरे भी वालिद माजिद व एक भाई काम श्रा गए। घर उजाइ-सा हो गया। मिर्फ़ एक चचा बाक़ी हैं। बहुत ज़्यादती से श्रक्रसोस मनाकर श्रव तक तबीयत ठीक भी कर सुका हूँ।

विक्रम — तब यह युद्ध ऐसा सन्धानासी हुआ कि हम तीनो के पूर्व्य पिता समाप्त हो गए। श्रापका भाई भी गया, श्रीर मेरी दो माताएँ।

इनेंदुदेव--जो हुन्ना, सो हो ही गया। अब कहाँ तक खून

भाँक की लत दोनों में से किसी को न हो। श्रगर ज़रा भी शक दर्मियान में श्राया, तो ज़िंदगी तल्ख़ हो जाती है।

विक्रम — इतने दिनों से श्राप इस प्रश्न पर विचार करते श्राते हैं, यह भी तो कहिए कि श्रव तक कोई चित्त-वृत्ति के श्रवसार संगी चुनने में समर्थ भी हुए हैं या नहीं ? श्रवस्था श्रभी थोड़ी है।

हर्नेदुदेव — यह सख़्त सवाल है। उम्र श्रव क्या कम है ? चुन बहुत दिनों से चुका हूँ, मगर न तो मेरी हयादारी मुक्ते उससे खुब-कर कुछ कहने की हजाज़ात देती है, न उसमें इतनी श्रक्त है कि मेरे श्रतली इंदिया को बग़ैर मेरे कहे समक्तकर मामले को श्रागे बढ़ाए। मैं तो ऐसे साथी को चुनकर पछताने तक की नौवत पर श्राया जाता हूँ।

विक्रम—श्रव तक तो मित्र ! श्रापने कभी किसी के विषय में ऐसा प्रेम प्रकट न किया था। भला, वह कौन-सी मूर्खा है, जो श्रापके भ्रू-भंगी श्रादि से ताड़ नहीं पाती ? स्त्रियों में इन बातों की परख होती बहुत है। वह शक-कन्या है या भारतीय ? यदि मुभे विश्वास में लेने की कृपा कर सकें, तो दंड-भर में श्रापकी कठिनता सुगम कर दूँ।

हनेंदुदेय—श्राप तो ख़ुद मुजिस्सिम नेकी हैं। ऐसे लोग श्रक्सर सवालों के ठीक मुश्रानी नहीं लगा पाते। है तो वह भारतीय। इसी से तो ख़्वाहिश ज़ाहिर करने में मुभे हिचक हो जाती है। क्या जानूँ, कहीं तबीयत उसकी बिगड़ न जाय।

विक्रम-क्या मुक्तसे बतलाना योग्य समकते हैं ?

हनेंदुदेव — मैंने तो श्रापकी दिलरुवा को दस दिनों में ही ताइ जिया था, फिर श्राप क्यों नहीं परख पाते ?

विक्रम-क्या मैं उसे जानता हूँ ?

हर्नेदुदेव--जानते श्रच्छी तरह है, मगर यार ! परख की लिया-क्रत शर्त है।

विक्रम-तब फिर बतलाते क्यों नहीं ?

हर्नेदुदेव — जो श्रपनी तबीयत से क़रायन समभने में क़ासिर हो, उससे फ़ुज़ूल के लिबे कुछ कहकर बात क्यों डाली जाय ?

विक्रम-क्या वह प्रेयसी तत्त्रशिला में थी ?

हर्नेदुदेव — उसी के लिये तो मैं तक्षशिला गया था। भास किय व नीज़ उस्तादों से वहाँ लियाकृत काफ्री हासिल हुई। जोग-जुगत से भी बहुत फ्रायदा उठाया, श्रीर श्राइंदा उठाऊँगा, मगर ख़ास मक्सद हनोज़ हासिल न हुआ। ताहम उम्मीद है कि श्रागे-पीछे मतलब-बरारी हो ही जायगी।

विक्रम — इतना आगा पीछा करने की आवश्यकता ही क्या है ? हिम्मत करके एक बार उस पर अपना प्रेम प्रकट कर न दीजिए।

हनेंदुदेव-सुहब्बत तो उस पर बख़ूबी रौशन है, मगर काम नहीं बन रहा है।

विक्रम-प्रत्यस कथन में क्या दोष दिखता है ?

हर्नेदुदेव — कहता न श्रा कि मैं ज़रा शरमा जाता हूँ। श्राप ही से एक ज़माने तक न बोला, हालाँकि दोस्ती की दिली ख़्वाहिश काफ़ी से ज़ायद थी।

विक्रम-नुम तो, मिन्न ! स्त्री होते, तो श्रष्का था। ऐसी लाजवंती बनते रहते हो कि घूँ घट-भर की कसर शेष रह जाती है।

हर्नेदुदेव—श्रगर कोई दूसरा ऐसा कहता, तो मैं तलवार निकाल लेता, मगर श्रापसे मजबूर रहता हूँ। क्या करूँ, श्रापकी सूरत क्या सीरत से लाचार हूँ।

विक्रम—खङ्ग-युद्ध का क्या प्रश्न है ? क्या चाप स्त्रियों को नीच समक्ते हैं ? हर्नेंदुदेव—श्रगर ख़ुदा श्रापको श्रक़्तियार देता कि श्राइंदा ज़िंदगी में हस्ब ख़्वाहिश मर्द या श्रीरत हो सकिए, तो श्राप क्या माँगते ?

विक्रम —में मुंदरी स्त्री होना माँगता, जिसमें श्रापके-से परम सुंदर नवयुवक प्रेम-भिचा के निमित्त सेवा करते फिरते।

हर्नेदुदेव — श्राफ़ीं है श्रापकी मर्दुमी को। नौकरी बजाता तो मैं श्राज भी फिरता हूँ। इसमें क्या फर्क पड़ जाता ?

विक्रम—तलवार निकालने तक की धमकी देते हो। क्या श्राप लोगों की संस्कृति में इसी को सेवा कहते हैं?

हर्नेदुदेव — तलवार तो बेजा गुफ़्तगू पर निकल सकती है, नहीं तो ढाई-तीन सालों से पीछे लगा फिरता ही हूँ। श्रापने क्रिवला मेरी क्या नौकरी बजाई है ?

विक्रम—सेवा में भी तो योग्यता काम त्राती है। यथासाध्य मैंने भी प्रसन्न रखने में भेद न रक्खा। ऋच्छे-से-श्रच्छा चित्र बनाया। श्रीर क्या चाइते हैं ? कहिए, उसमें भी वाहर न हूँगा।

हर्नेदुदेव — तसवीर तो बनाई थी श्रपना दिल ख़ुश करने को। चाहते थे मेरा लड़की होना। करने सो क्या करते ? हो पड़ा लड़का।

विक्रम - यदि बालिका होते, मित्र ! तो मैं भी इन चरणों में मस्तक रगड़ता।

हर्नेदुदेव—श्रगर बग़ैर इतनी कोशिश के ही काम चल जाता, तो क्यों रगड़ते ? क्या श्राप समभते हैं कि लड़की होकर मुभमें जौहर शिनासी न रहती ? लड़का होकर जब श्राप की-सी श्रौरत चाहता हूँ, तो कड़की होकर क्या ऐसा जवान न चाहता ? मध्या रगड़ने की नौबत क्यों श्राती ?

विक्रम - इन बातों को भाई, जाने दो। इन्हीं पर तत्तवार

निकालने की धमकी देते हो। भला, क्या मुक्त पर भी प्रहार कर सकते ?

हर्नेदुदेव--श्राप ही ने बेचारे सोमदेव पर क्यों किया ?

विक्रम—मैंने कब किया ? मैंने तो ढलैत-भर का काम किया । जितने वार वह करते गए, उन्हें ढाल पर लेता गया, श्रीर चर्म ही के अनके से उनका खड्ग हाथ से गिरा दिया ।

हर्नेदुदेव—सोमदेव भी पागल थे, जो श्रापके सामने लड़ने को खड़े हुए।

विक्रम - श्राप भी तो वही करना चाहते थे।

हर्नेदुदेव—मुभे तो, दोस्तमन ! हज़ार बार लड़की कह लो, बोसा तक ले लो, मगर इस प्यारी सूरत पर कभी नाराज़ हो सकता हूँ क्या ?

विक्रम-कौन कहता है ?

हर्नेंदुदेव -- त्राच्छा, कभी मुक्त पर भी श्रापके नाराज़ होने का मौका श्राया था ?

विक्रम—कभी नहीं, श्रीर सदैव। श्रापसे श्राप्रसन्न कभी न हुश्रा, किंतु श्रापके कारण ब्रह्मा पर कोध श्रवश्य रहा।

हर्नेदुदेव — त्र्यार वह मुफे लड़की बनाते, तब त्राप राज़ी रहते ? विक्रम - श्रीर नहीं तो क्या।

हर्नेंदुदेव — एक म्राला दर्जे की ख़ूबसूरत राजकुमारी से क्या जी नहीं भरता ?

विक्रम —जी भरने की कौन-सी बात है ? मैं तो सारे जीवन ब्रह्म-चर्य-व्रत पालन करने को सदैव से प्रस्तुत रहा हूँ।

हर्नेंदुदेव -फिर मेरी मर्दु मी की बेहजाती क्यों करते हो ?

विक्रम—यही मित्रता श्रीर साथ सारे जीवन स्थापित रखने को । दो मनुष्यों की मित्रता बहुत बड़ी होकर भी न्यूनाधिक श्रधूरी रहेगी । उधर स्त्री-पुरुष की मैत्री सर्वांगीय है। इतनी ही बात है। प्ररक हं द्विय-सुख का न होकर मैत्री श्रीर संग की पूर्णता तथा चिरकालीन स्थिरता-मात्र का है। श्रापकी मित्रता को मैं बहुत ही प्रिय रखता हूँ। विवाहादि करके जब श्रपने कौटंबिक जीवन में चले जाश्रोगे, तब मुफे यह प्राय-प्रिय संगति कहाँ मिलेगी ? इतनी ही बात है, श्रीर कुछ भी नहीं। राजकुमारी रूपरेखा को चाहने में कोई धोखा थोड़े ही है। उननें भी बहुतेरे गुए हैं, किंतु बाह्य सभ्यता को बातें श्रापके भत्ती भाँति जानने से इस संगति में श्रीर ही श्रानंड सिलता है।

हनेंदुदेव बड़ी ही मेहरबानी व क़द्रदानी हुई। त्रापको ख़ुरा-ख़ुर्रम रखना मेरी ज़िंदगी का सबसे ऊँचा इरादा भी तो हो गया है। श्रागर त्रापको पूरे तौर से राज़ी रखने के लिये मेरा किसी ग्रीर से निकाह करना हायल साबित होगा, तो मैं ऐसा कहाँगा ही क्यों ?

विक्रम —िकसी श्रोर से निकाह का क्या श्रर्थ ? क्या सुफसे विवाह संभव है ?

हर्नेदुदेव अद्याप तो ज़बान पकड़ते हैं। श्रीर की लफ़्ज़ मेरे मुँह से सों ही निकल गई।

विक्रम —क्या ही अच्छा होता, यदि वह सत्य हो जाती ? हर्नेदुदेव —श्रामीं (दोनो देर तक हँसते हैं।)

श्रनंतर लाट के विषय में मालव-समा एकत्र हुई, जिसमें सोमदेव वीरवर, महामंत्री श्रादि सम्मिलित हुए। हर्नेंदुदेवजी पितित्थान में गुप्त रूप से पधारे थे। लोग इन्हें विक्रम के तत्तशिलावाले एक मित्र-मात्र समक्षते थे। श्रव सारे पुरुष-प्रधान लाट के विषय में वार्तालाप करने लगे। उसी समय हर्नेंदुदेव भी वहीं जा पहुँचे, श्रीर विक्रम द्वारा विश्वसनीय कहे जाकर विना श्रपने को प्रकट किए ही मंत्रणा में सहयोग देने लगे। उनका मत इस प्रकार हुआ कि यह खाट-विजय सैन्य-प्रयोग द्वारा न करके युक्ति से की जाय। वह श्रपनी

भगिनी वहाँ भेजकर एक चित्र-प्रदर्शनी का प्रबंध कराएँगे, जहाँ सारे पुरुष-प्रधान एकत्र होंगे। वहीं युक्ति-पूर्वक काम हो जायगा। लाटीय शकसेना में प्रायः श्राधे शक हैं, श्रीर शेषार्द्ध गुर्जर वीर । उन्हें मिलाने के प्रयत्न भी होंगे। ऐसी सम्मति सबके साथ दृढ़ करके वह तुरंत कार्यारंभ करने को गुत्ररीत्या प्रस्थित हो गए। लाट-राजधानी में पहुँचकर वह श्रपने मामा भूमक के श्रतिथि हए। यमय पर श्रपने विद्यापीठवाले दय मालव भित्रों को साथ लेकर वीरवर के साथ स्वयं विक्रम शिवि चित्रकार बने हुए विक्रमार्क के रूप में वहीं पर्वेचे, तथा चित्रशाला का व्यापार चलाने लगे । उधर दर्शे मालव मित्रों ने सेना में घुल-मिलकर कार्यारंभ किया। इन दय लोगों में से पाँच वे ही थे, जो पहली बार विक्रम के साथ वहाँ गए थे। इन सबों के उपचारों से कजा-भारत का ज्यापार सुचार रूप से चलने लगा, श्रीर उसमें प्राचीन ब्राहकवृंद भी प्रचुर संख्या में श्राने लगे। मालव वीरों तथा विक्रम श्रीर वीरवर के प्रयःनों से इन लोगों के विचार में विश्वास-योग्य गुर्जर मैनिकों में पहुँचकर काम करने लगे। वे सब लोग शकाधिकार के कारण रुधिर के श्राँसु श्रों से रो रहे थे। इन विचारों से सबों में नवीन उत्साह का संचार हुआ। हर्नेदुदेव की भगिनी की युक्तियों से एक ऐवा चमुप उनके श्रोरवाले प्रासाद का संरचक नियत हो गया, जो स्वतंत्र दल का पत्ती था। उसी के प्रयत्नों से उसके एक शत अनुयायी भी इसी दल के सैनिक बने। राजकीय सेना में प्रायः २५०० गुर्जर योद्धात्रों के नेता स्वतंत्र दल के सहायक हुए। इनसे सभी श्रनुवायी पृणीतया श्रनुरक्त थे। शकों द्वारा सेना से पृथक किए हुए हज़ारों सैनिकों का सहयोग भी प्राप्त हो गया, तथा विविध उपायों श्रीर बहानों से दस-बारह सहस्र सशस्त्र मालव वीर गुर्जरीं की सहायता से गुप्तरूरेण राजधानी में प्रविष्ट हुए। जिन जिन विश्वास-योग्य गुजैरों ने यह वार्ता सुनी, उन सबों ने प्राया-पया से सहायता की, तथा ईश्वर को कोटि-कोटि धन्यवाद दिए। भूसक की स्वीकृति से चित्र-प्रदर्शनी के निमित्त एक उचित तिथि नियत की गई, जिसका समय रात्रि का द्विसीय प्रहर दृद हुआ। लोगों ने भाँति-भाँति के चित्र देख-देखकर बड़ा हथें मनाया, श्रीर उन्हें पसंद भी बहुत किया। उनमें कई चित्र-कारों की कृतियाँ थीं तथा विक्रम की भी। सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रो-दय, वनों, पर्वतों, बादलों, पुरुषों, सुंदरी स्त्रियों श्रादि के चित्र थे।

प्रदर्शनी के निमित्त श्रौर भी वित्र चुनने को एक संध्या को हर्नेदु-देव की भगिनी महोदया विक्रमीय कला-भवन में पथारीं। इस समय इन्होंने वही वस्त्रालंकार पूर्णतया धारण कर रक्खे थे, जिनमें विक्रम ने तत्त्रशिला में हर्नेदुदेव का स्त्री-रूप में चित्र बनाया था। उन्हें देखते ही श्राप बहुत ही चिकत होकर बोले—

विक्रमार्क—देवीजी ! मैं क्या स्वम देख रहा हूँ ? तचिशिला-वाला मेरा चित्र मूर्तिमान् होकर सम्मुख उपस्थित है । श्राप हर्नेदु - . देव हैं, श्रथवा उनकी भिगनी या प्रत्यच हर्नेदुदेवी ? सच कहिए, श्रमेकरूपधारिणी, मायामयी देवि ! श्राप कौन हैं ?

हर्नेदुदेव—इतने दिन साथ रहकर, बरसों बार्ते करके व नीज़ तसवीर बनाकर श्रापने श्रब तक यह न जाना कि मैं हूँ कौन ? श्रगर बोसा लेने का शौक़ फिर से चर्राया हो, तो तसवीर का ही ले बीजिए; कुछ तो श्रास्ट्रगी हो ही जायगी।

विक्रमार्क - क्या श्राप वास्तव में हर्नेदुदेव नहीं हैं ?

हर्नेदुदेव-- श्रगर श्रपनी श्राँखों का भी एतबार न कर सकते हों, तो हर्नेदुदेव ज़रूर न कहिए।

विक्रमार्क—हैं तो श्राप श्रवश्य वही; वे ही श्राँखें, वही हँसता हुश्रा मुँह, वे ही हाथ-पैर, सब कुछ वही है, केवल पुरुष से स्त्री बने हुए हो। क्या वास्तव में हो स्त्री ही ? यदि ऐसा हो, तो मेरा भाग्य जाग डठे। सच-सच कहो, तुम क्या हो ? अपनी ही बहन बनकर मेरे सम्मुख क्यों आए ? क्या अब तक मुफे धोखा देते थे ? यदि देते हों, तो मेरे झहोभाग्य हैंं!

हनेंदुदेव—ऐसा लायक शख़्स मैंने भ्राज ही देखा, जो घोखा दिए जाने से ख़ुश हो व सच मामले से नाराज़ । कहिए, हुज़ूर ! घोखा खाना पसंद करेंगे या सच बात ?

विक्रमार्क—सत्य से इस काल मुभे छल ही भला लग रहा है। हर्नेदुदेव—कीन-सा धोखा, आज का या पहले का ?

विक्रमार्क—ग्राज तो छल समभ नहीं पड़ता। पहले ही हुन्ना हो, तो योग्य था। कृपया सन्य-ही-सन्य उत्तर दीजिए।

हर्नेदुदेव—श्राप मुक्ते हर्नेदुदेव की शकत में पसंद करते हैं या देवी की में ? मुक्ते तो जनाब को ख़ुश करना है। ढाई साल देव रहा, तब कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई ?

विक्रमार्क-हुई क्यों नहीं ? मुभे संदेह रहा।

हर्नेदुदेव—शक की दवा तो, ग़रीबपरवर! लुक्रमान के पास नहीं है। मेरे पास क्या होगी ? एक सादिक दोस्त पर शक करना आप ही का काम था।

विक्रमार्क-बात कहो कि हो कौन ?

हुनेंदुदेव — जनाब क्या चाहते हैं ? जो चाहें, वही हूँ । हूँ तो देव। विक्रमार्क — श्रजी, बतलाश्रो भी सही। देव नहीं हो।

हर्नेदुदेव—श्रगर देव चाहते हो, तो ढाई साल से हूँ ही ; श्रगर देवी चाहिए, तो यों ही सही ।

विक्रमार्क-क्या सचमुच ?

हर्नेदुदेव---श्राप तो किसी बात पर श्राज एतबार ही नहीं कर पाते।

विक्रमार्क- हँसी छोड़कर बात करो जी !

हर्नेदुदेवी—श्रापकी श्राँखें क्या बराबर ढाई साल चुगने गई थीं ? मैं तो हमेशा वही थी, जो श्राज हूँ। श्रापके श्रौसाफ हमीदा पसंद करती श्राई हूँ, लेकिन बहन रूपरेखा को तकलीफ्र नहीं देनी चाहती थी। श्रव भी सिर्फ़ सादिक मुहच्बत चाहती हूँ, ख़ुदग़रज़ी नहीं।

विक्रमार्क-धन्य प्राणिये ! धन्य ! तुमने त्राज मुक्ते सनाथ कर दिया । मैं तब भी लोचता था कि ऐसी कोमलांगी मेरी-सी भूधराकार स्त्री से विवाह की क्या उत्सुक होगी ? त्रब जाकर त्रापके सारे प्राचीन कथनों के द्रार्थ समक्त में न्याए ।

हनेंदुदेवी—श्रभी बहुत कुछ सममना बाक़ी है। मैंने श्रर्ज की न थी कि ख़ूबस्रती देखने-भर की शे हैं, बरतने की नहीं। डाई-तीन साल से जोगिनी हो रही हूँ। नज़ाकत कहाँ हैं, जो जनाब कोम-लांगी का बयान फ़मांते हैं? मुम्मे कोई ख़्वाहिश नहीं। मैं तो सिर्फ इप शकल की श्राशिक़ हूँ। शोहरी बताव चाहे जिससे हो। मुम्मे तो सादिक मुहब्बत भर चाहिए। बहरहाल इन सवालात के लिये फ़ुर्सत से गुफ़्तगू हो जायगी, इस वक्त नुमाहश के इंतिज़ाम पर बात कीजिए।

विक्रमार्क — मैंने तुम्हें श्रव जाकर पकड़ पाया है; स्वम में भी भागने न दूँगा। चली-चली बातों की श्रावश्यकता नहीं। सारे विषय निश्चित हैं। साहित्य श्रथवा दर्शन-शास्त्र में नहीं चाहता, चाहता हूँ सीधा-सादा प्रेम-पूर्ण विवाह, जो होगा। इससे भागने के प्रयत्न छोड़ो।

हर्नेदुदेवी—क्या त्राप ख़ुदमुख़्तार हें ? किसी से वादा कैसा किए बैठे हैं ? क्या उस बेचारी को घोखा दीजिएगा ? सचाई के मुक़ाबिले में शायद घोखेबाज़ी ही श्रापको श्रब पसंद है।

विक्रमार्क— छुल करना श्राप ही को शोभा देता है, सुक्से नहीं। मैं तो दोनो को प्रसन्न रख सक्ट्रेंगा। हर्नेहुदेवी-फिर यही शर्त रही। श्रव तो इंतिज्ञामी श्रम्र पर श्राइए।

विक्रमार्के—श्रच्छा, मेरे मित्र हर्नेदुदेव की भगिनीजी ! कहिए, क्या त्राज्ञा है ? त्राशा है, उन्हीं के समान त्राप भी मुभ पर एक रस कृपा किया करेंगी।

हर्नेदुदेवी—जब भाई साहब ने दोस्ती का वर्ताव रक्खा, तब मैं कैसे न रक्खूँगी। भाई का ज़िक करते हुए मुभे बेचारे खरश्रोस की याद श्राती है। श्रावने तो उसे ख़त्म ही कर दिया।

विक्रमार्क—स्राप भी तो स्रपनी भाई थीं। मैं स्रापको चाहता हूँ, स्रापके भाइयों को नहीं।

हनेंदुदेवी-यह तो हुआ मज़ाक़; लेकिन लड़ाई में क्या उसे समकाया नहीं?

विक्रमार्क — मैंने तो वहुतेरा समकाया; न माने। यदि पूरा बल लगाकर न लड़ता, तो मैं ही समाप्त हो जाता। प्रबल वीर था। किंतु वह श्रापके भाई कैंसे ? क्या श्राप भी महाचत्रप राजबुल की बेटी हैं ?

हर्नेदुदेवी-श्रीर नहीं तो क्या हूँ ?

विक्रमार्क—तब इस शीति का जुड़ना श्रीर भी श्रच्छा हुश्रा, किंतु बेचारे वह भी स्वर्गवासी हुए।

हर्नेदुदेवी -- हमारी आपकी मुहब्बत ही कुछ ऐसी है, जिस पर दोनों के श्रज़ीज़ हत्तािक श्रव्वाजान तक बेचारे कुरबान ही गए।

विक्रमार्क — प्रेम का इसमें क्या दोष है ? दोष है राजनीतिक महस्वाकांचा ख्रों का । उनको तो हम लोगों के प्रेम का पता भी नथा, वरन् स्वयं मैं उससे अनिभन्नथा; केवल यह नटखट मूर्ति सब कुछ जानकर भी अनजान बनी थी।

हर्नेदुदेवी — मैं ही क्या जानती थी। मैंने तो सैकड़ों बार शादी का ज़िक किया, मगर श्राप ही ख़ामोश थे।

विक्रमार्क — मैंने भी दो-एक बार कहा था। स्त्री-चरित्र का एक उत्कृष्ट कांड श्राज समाप्त हो रहा है। विवाह का प्रस्ताव क्या स्वप्न की मूर्ति या चित्र से करता ?

हनेंदुदेवी—क्या कहूँ ? हम दोनों के वालिद गए, बेचारा भाई गया, श्रोर श्रागे भी न-जाने क्या-क्या होने जा रहा है ? फिर भी मुहब्बत में शिम्मा-भर कमी न श्राई, बल्कि बढ़ती ही गई।

विक्रमार्क-प्रेम-चेत्र से तो सारी उपर्युक्त श्रनुचित घटनाएँ असंबद्ध होकर विषयांतर-मात्र हैं। ये दोनो पूर्णतया पृथक् विषय हैं। हर्ने दुदेवी —हे तो ऐसा ही। श्रच्छा, श्रब श्राज के काम की बात कीजिए।

विक्रमार्क—वह भी सब श्राप ही को कहनी हैं। भला, श्रपने मातुल पर श्राप क्यों श्रप्रसन्न हैं?

हर्नेदुदेवी—उस बेईमान ने लाट को वक्त पर मदद देने का वादा मुक्तसे करके ख़ुद उसे हथिया लिया। जो कहने-भर की बेउनवानी खाट के जानिब से हुई, वह सोमदेव या उसके पिदर की वजह से न होकर हुब्बुलवतनी को ठीक माननेवाले सिपाहियों ने की। उसमें सोमदेव का क्या कुसूर था? मैं इस नालायक को ख़त्म कराकर उस जायज़ वली ऋहेद को फिर लाट का राजा देखना चाहती हूँ।

विक्रमार्क बात तो श्रापकी नितांत शुद्ध है। श्रच्छा, श्रव फिर से कार्य-चेश्र की वार्ता पर श्राइए।

हर्नेदुदेवी -- वह मामला भी बहुत थोड़ा-सा है। जब डेद पहर रात निकल जाय, तभी मेरी तरफ़ के फाटक से धावा शुरू हो जाय। मैं ऐन उसी वक़्त सबको वहीं इकट्टा रखकर खाने-पीने में मशग़क्त रक्षूँगी, जिसमें श्रापकी तसवीरें भी न बिगड़ें। खाने का कमरा तसवीरोंवाले से इलाहिदा होगा। मेरी जानिब से सारे फाटक व दरवाज़े खुले रहेंगे, श्रीर उनके मुहाफ्रिज़ भी श्राप ही के भरोसे-वाले लोग होंगे।

विक्रमार्क — बहुत ही ठीक है। उधर मैं श्रपनी सुदृढ़ सेना से शक-दल को घेरे रहूँगा। प्रासाद से तीन तोपें दगते ही युद्धारंभ हो जाना है। एक पहर-भर में सारा काम निकल जायगा, ऐसी श्राशा है।

हनेंदुदेवी--यही बात है, दोस्तमन ! श्रच्छा, श्रव मैं जाती हूँ। मेहरबानी यों ही क़ायम रहे।

विक्रमार्क—श्राज तो भापने मुभे सदेह स्वर्ग का श्रानंद दे दिया।

हर्नेदुदेवी—नुम भी बढ़े श्राशिक्न-मिज़ाज समक्त पढ़ते हो। विक्रमार्क-प्रेमी कहाँ से श्राया ? केवल कृपा-कटाच से चाहे जो कुछ मिल जाय।

हनेंदुदेवी—यह कौन-सी बात है ? फिर भी मैंने तो इस अज़ी झ सूरत के लिये ढाई साल इबादत की, और आज कर रही हूँ। क्रौमियत छोड़ी, मा-बाप छोड़े, भाई का ग़म सहा, और दुनिया-भर में आज भी ख़ाक छानती फिरती हूँ। आपने क़िबला मेरे लिये कौन-सी ख़रुजान या ज़हमत उठाई। मेरी सादिक मुहब्बत मज़े में पके हुए आम की तरह आपके दहन शरीफ़ में टपक रही है।

विक्रमार्क - तभी तो श्रपने को देवीजी के योग्य नहीं समभता।

हर्नेदुदेवी— इस क़ाबिल न होते, दोस्तमन ! तो मैं ही क्यों ख़ाक छानती फिरती ?

विक्रमार्क-यह श्रापकी कोरी कृपा है।

हर्नेदुदेवी — ख़ुदा तक की मेहरवानी विला वजह नहीं हुन्त्रा करती।

विक्रमार्क-किंतु श्रापकी हो रही है।

ह नेंदुदेवी-इन्हीं बातों पर तो मरती हूँ। श्रव इजाज़त हो।

विक्रमार्क-जी चाहता है कि इसी भाँति सारी रात बातें किया करूँ।

हर्नेंदुदेवी — श्रवलोकितेश्वर की मेहरवानी से वह वक्क्त भी बहुत जल्द श्राएगा।

विक्रमार्क--ग्रच्छा, श्राइए, प्रेम की होली तो श्रब एक बार मिल लें।

हर्नेदुदेवी-इसका वक़्त श्रमी नहीं श्राया है; जल्द श्राएगा।

विक्रमार्क-प्रेम-चुंबन में तो दोष था नहीं।

हर्नेदुदेवी - उस वक़्त मैं लड़का था, लड़की नहीं।

विक्रमार्क-तो श्रव भी चण-भर को हो जाइए।

हर्नेदुदेवी—श्रव धोला दो में से एक भी महीं खासकता। श्रव्छा, नमस्कार।

विक्रमार्क-नमस्कार देवीजी ! देखना, कोई भूल न होने पाए। होंनेंदुदेवी-ऐमा ग़ैरमुमिकन है।

इस प्रकार कार्य-साधन तथा प्रेमालाप के पीछे हर्नेदुदेवी राज-प्रासाद को पधारीं। जो चित्र प्रदर्शनी को जाने थे, वे यथासमय नियमानुसार भेज दिए गए। समय पर प्रदर्शनी का श्रायोजन हुन्ना। सारे राजन्यवर्ग ने चित्र देख-देखकर बड़ी प्रसन्नता प्रकट की। राज-परिवार की रानियाँ श्रादि भी प्रस्तुत थीं। जब सब लोग यथासमय भोजनालय में एकत्र होकर सुस्वादु भोजनों का सुख उठाने लगे, उसी समय एकाएक सशस्त्र सैनिक प्राय: एक सहस्त्र की संख्या में वहीं सुसकर राजपुरुषों को बाँधने लगे। भूमकादि ने यह श्रनर्थ देखकर महाक्रोध किया, तथा शस्त्रास्त्र निकाले । उसी समय वहाँ पूरा लंका-कांड उपस्थित हो गया, श्रीर बहुतेरे राजन्यवर्ग हताहत हुए। राज-प्रासाद से तीन छूँ छी तोपें दगीं, श्रीर सारे नगर में शक-सैनिकों पर गुर्जर श्रीर मालव वीर भूखे बाघों की भाँति टूट पड़े। श्राक्रमण-कर्त्ता योद्धागण पूर्णत्या सकद थे, तथा शक-दल एकाएक भीचक्का-सा होकर किंकतव्य-विमृद हो पड़ा। सहस्रों मैनिक हताहत श्रथवा बंदी हुए, श्रीर तीन ही घड़ियों में राजप्रासाद, राजधानी तथा लाट-राज्य पर गुर्जरों का श्रधिकार हो गया। युवराज लोमदेव रूपरेखा-देवी के साथ लाट के निकट ही थे। वह शीघ्र मान-पूर्वक श्राहृत होकर सिंहासनासीन हुए। प्रातःकाल जब सारे शक बंदी न्यायार्थ उपस्थित किए गए, तब भूमक ने विक्रम से यों श्रालाप किया —

भूमक—यही श्रापकी इज़्ज़त है कि धोखे से मुक्ते क़ैद करके श्रपने दोस्त को राजा बनाने में फूले नहीं समाते। ज़ूफ़ है श्रापकी इस बहादुरी को !

विक्रम—शकराज! श्राप लोगों ने लाट-राज्य पर जब दबाव डाल-कर उन्हें दृढ़ प्रतिज्ञा से विचलित कराया था, तब हमें कब सूचना दी थी। इसी भाँति उज्जियनी पर श्रन्याय-पूर्ण श्राक्रमण की उचित सूचना किसे मिली थी? स्वयं लाटेश्वर पर पूरी धोखेबाज़ी की नीति का प्रयोग हुश्रा, यद्यपि उन्होंने श्राप ही के लिये प्राण तक खोए। जिस नीति पर चलकर श्राप लोगों ने श्रीमान् सोमदेवजी का राज्य छीना, उसी नीति द्वारा उन्होंने उसे प्राप्त भी कर लिया। पराए मुँह मकुनी बड़ी सुस्वादु लगती होगी।

भूमक—श्रव तो श्रापकी खँमड़ी महते बनी है न, भला तान श्रच्छी क्यों न निकलेगी ? मुभे शक है कि मेरी भांजी हन ही ने श्राप स्नोगों का साथ दे दिया, नहीं तो महल का दरवाज़ा इस तेज़ी से कैसे टूट जाता, श्रीर कोई कानों-कान कुछ जान ही न पाता ! सोमदेव—इन बार्तों में क्या रक्खा है ? भूमकजी ! श्रापने मेरे पूज्य पिता तथा मुक्तसे जैसा दुर्व्यवहार किया, उसका फल हाथों-हाथ पाया । मेरा राज्य तो ईश्वरेच्छा से उपस्थित है, किंतु सौराष्ट्र नष्ट हो गया । यदि ईश्वर ने चाहा, तो शीघ्र ही तच्चशिला श्रौर मथुरा की भी यही दशा होगी ।

भूमक— इताहिशात तो बहुतेरी हैं, लेकिन इस वक्षत इतना ही कहता हूँ कि श्रगर हिम्मत हो, तो श्राप या विक्रम ढाल-तलवार पकड़कर मेरे सामने एक-एक करके निकल श्राहए।

सोमदेव-इसके लिये मैं ही सन्नद्ध हूँ।

विक्रम—देव यहाँ के राजसिंहासन-भोगी हैं। मैं इनका मन रखने को प्रस्तुत हुँ।

सोमदेव — श्राप मेरे ब्रतिथि श्रौर भावी मान्य संबंधी हैं। मुक्ती को श्राज्ञा दे दीजिए।

विक्रम-नहीं, श्राप फिर बचे हैं, मैं ही युद्धार्थ प्रस्तुत हूं।

श्रनंतर भूमक बंधन-मुक्त होकर ढाल-तलवार उठाता है, तथा विक्रम युद्धार्थ सज़द्ध होकर उसके सामने श्राते हैं। दोनो में दो वड़ी-पर्यंत घोर द्वंद्व-युद्ध होता है। विक्रम को श्रव तक ऐसे प्रचंड युद्ध-कर्ता का सामना न करना पड़ा था। दो घड़ी के पीछे दोनो युद्ध से निवृत्त हो-होकर विश्राम लेते हैं। दोनो दोनो के प्रहारों की बड़ी प्रशंता करते हैं। श्रद्धं घटिका के उपरांत फिर युद्ध होता है, जिसमें डेढ़ घड़ी के पीछे विक्रम प्रवल पड़कर भूमक का सिर काटकर फेंक देते हैं। सब स्नेही धन्य-धन्य कहकर इनसे गले मिलते हैं। श्रनंतर भूमक का शव मान के साथ जलाया जाता है, तथा शक-स्त्रियाँ सिंध देश को भेज दी जाती हैं, श्रथच वृद्ध श्रीर बालक उन्हीं के साथ जाते हैं, तथा युवा पुरुष बंदी होते हैं। सोमदेव पिता के मंत्रिमंडल को फिर से प्रतिष्टित करके यथापूर्व

नीति-पूर्वक साम्राज्य चलाने लगते हैं। रूपरेखादेवी के माता-पिता तो शेष न थे, श्रतएव सोमदेव ही ज्येष्ठ श्राता के रूप में उनके विक्रम से विवाह का संभार करते हैं।

#### (स) विवाह

उचित समय पर किसी एकांत स्थल में विक्रम रूपरेखा और हुनेंदुदेवी से आलाप करने लगे। वहाँ कोई चौथा न था।

विक्रम — दोनो देवियों के प्रेम का मैं परम भक्ति-पूर्वंक पूर्ण श्रद्धा से सत्कार करता हूँ कि श्रापने मेरी सांसारिक स्थिति को कुछ भी विना जाने केवल व्यक्तिगत रूप में मेरा पूर्ण मान किया। श्रव श्रापकी जो इच्छा हो, वह श्राज्ञा कीजिए।

रूपरेखा—मैं श्रापकी महत्ता की शत मुख से सराहना करती हूँ कि जो शब्द भवदीय श्रीमुख से प्रायः चार वर्ष पहले निकले थे, वे श्रद्य-पर्यंत श्रद्यल हैं। मेरे पिता ने संधि का मान न करके उज्जयिनी-पित को धोखा दिया, मेरा राज्य भी जा चुका था, श्रोर वैवाहिक निबंध के स्थापित रहने के कोई भी श्राकार-प्रकार शेष न थे। तथापि श्रापने कभी च्रण-मात्र को उस प्राचीन गुप्त निबंध को चित्त से भी शिथिल न किया। मेरे भ्राता को राज्य भी श्राप ही की कृपा से फिर से प्राप्त हो। हर्नेदुदेवी ने एक बार तच्चिशाला में स्वयं श्रपने भ्राता के प्रतिकृत होकर मेरे मान की रचा की, तथा इस बार श्रपने मातुल को पराजित करके मेरा कुटुंब फिर से राजवर्ग में प्रतिष्ठित कर दिया। में न तो देव से श्रद्यण हो सकती हूँ, न बहनजी से। मेरा मुँह तो लजा-वश श्राप दोनो के श्रमोध उपकारों से ऐसा दबा हुश्रा है कि सम्मुख नहीं हो सकता।

विक्रम—यह कोई बात नहीं है, देवीजी ! जब आप मेरी इच्छा क्या आज्ञा से तच्चशिला तीन वर्षों के निमित्त पथारीं, तब वहाँ आपकी रुचा का भार प्रत्येक दशा में मुक्त पर था। मैं स्वयं बहुत लिक्कित हूँ कि क्रोधावेश में मैंने श्रापके पूज्य पिता का वध ही कर डाला, तथा आता से युद्ध किया। श्रापकी महत्ता है कि मेरे ऊपर क्रोध नहीं करतीं।

रूपरेखा — पूज्य पिता ने न केवल निष्कारण संधि तोड़ी, वरन् कर शकों से मिलकर देश-दोह भी किया। युद्ध में न मरते, तो और भी श्रव्छा था, किंतु ऐसे समयों पर शत्रु पर प्रहारों से वीरों का हाथ रक नहीं सकता। मेरे ही कारण श्रापने इतनी श्रमोघ कृपा की कि श्राता को न केवल बचा दिया, वरन् उनका राज्यारोहण भी कराया। में श्रापके श्रामारों से जीवन-पर्यंत की सेवाशों से भी श्रत्रखण नहीं हो सकती। श्रापकी नवीन प्रीति जो हर्नेदुदेवी से बड़ी है, उससे भी मुभे रंच-मात्र बुरा नहीं लग रहा है। इनकी-सी सात्त्विकी प्रकृति की देवी मैंने तो श्रद्ध-पर्यंत देखी नहीं। रूप, रंग, गुणगण, योग्यतादि, सभी सद्गुणों में मेरी ज्येष्टा हैं। केवल वय में एक वर्ष किनष्टा हो पड़ीं। इनके भी विवाह से मुभे न केवल श्रापत्ति नहीं, वरन् पूर्ण प्रसन्नता है। जैसे हमारी तीनो सासुएँ जीवन-पर्यंत पूर्ण प्रेम-पूर्वक रहीं, वही दशा हम दोनो की भी होगी। श्राप दोनो मेरी श्रोर से साग संकोच छोड़ दीजिए।

विक्रम—श्रनेकानेक धन्यवाद ! ( हर्नेदुदेवी से ) देवीजी ! श्रव श्राप श्राज्ञा कीजिए ।

हर्नेदुदेवी—मैंने श्रापके श्रीसाफ हमीदा देखकर दोस्ती शुरू की थी। गई तत्त्वशिला शादी ही के ख़याल में थी, मगर वहाँ भासजी ने योग की ताक़तें बतलाई, श्रीर गुरुश्रों ने ख़ुद्राज़ीं के बजाय सिर्फ भलाई का सबक़ सिखलाया। मैंने जितने ऊँचे ख़या-लात श्रापके रूबरू ज़ाहिर किए थे, वे घर से चलते वक्ष, मेरे पास न थे, बल्कि तत्त्वशिला में ही मुक्ते हासिल हुए थे। वहाँ श्रापके तरीक़े नज़दीक से देख-देखकर वे उम्दा सबक़ मेरी लड़क- पन की तबीयत पर पूरी ताक़त के साथ नक्ष्य होते गए। श्रगर श्रापकी सोहबत श्रौर हक़ीक़ी मुहब्बत उतनी ज़्यादा न होती, तो मेरी दिली तरक़्की वैसी न हो सकती, जैसी कि श्रापने पीछे से वक्ष्म, पर देखी। श्रब तो क़रीब दो साल से पूरी कोशिश के साथ योग की कियाशों पर दिल लगा रही हूँ। मुफे श्रापकी ख़ूबसूरती व दीगर श्रौसफ़ बहुत पनंद थे श्रोर हैं, जो साथ रहने से भी बखूबी मिल सकते हैं। हालाँकि शुरू में में जीजीजी की ख़ुशक़िस्मती में हिस्पा लेने की काक़ी तौर से ख़्वाहाँ थी, मगर श्रव सिर्फ साथ से भी उतनी ही ख़ुश हूँ। मेरी श्रब कोई इस्तदुश्रा नहीं है, सिर्फ सोहबत से इलाहिदा न की जाऊँ।

विक्रम—उन्निति तुमने चाहे मुफे ही देखकर की हो, किंतु अब मुक्तसे आगे वढ़ गई हो। मैं तुमको छोड़ नहीं सकता, किंतु तुम्हें इसकी भी श्रमोध इच्छा नहीं है।

हनेंदुदेवी — ख़्वाहिश तो मुभे भी अज़हद है, मगर ख़ौफ़ यह होता है कि दो बीबियों के होने से कहीं यह नायाब फूल कुम्हलाने न लगे। मैं चाहती हूँ कि आप सवा से बरस क़ायम रहें। ख़ूब-सूरत तं। हम तीनो हैं, लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल से इसका क़याम कैसे रहेगा, यही ख़ौफ़ मुभे सत्ताता है।

विक्रम—योगासनों का प्रयोग तो मैं भी तुम्हारे साथ ही करता आया हूँ, और श्रागे भी करूँगा। फिर संदेह क्या हो रहा है ?

हर्नेदुदेवी—जीजीजी भी श्रगर योगासनें पर जी-जान से कोशिश करें, तो मेरा श्रज़ीज़ विक्रम पूरी उम्र को पहुँच सकता है। मैं तो यह कोशिश ताब ज़िंदगी करूँगी ही।

रूपरेखा — बहन ! तुम्हारी सच्ची पित-भिक्त शत बार धन्य है ! तुम्हारा पित-प्रेम इतना, गंभीर है कि श्रायु चीया होने के भय से तुम पित-पत्नी संबंध ही नहीं स्थापित करना चाहतीं, यद्यपि साथ छोड़ सकतीं नहीं । तुम तो शक न होकर शैलजा-सरस्वती-सी देवी हो गईं हो । तुम्हारी मानसिक शांति के लिये मैं ददता के साथ बचन देती हूँ कि श्राज ही से योग-साधन का प्रारंभ करके ऐंदिय व्यवहार को केवल कर्तन्य-पालन का मार्ग बनाउँगी, सुख-साधन की सामग्री नहीं ।

हनेंदुदेवी—तब मुभे शादी से भी एतराज़ नहीं है। था तो ऐसा कभी नहीं, सिर्फ इनकी जिस्मानी ख़ूबस्रती का कायम रखना व नीज़ लंबी ज़िंदगी दिलाना मुभे बहुत पसंद है। कौन जानता है कि इस ज़िंदगी के पीछे चिराग्र-सा गुल हो जाता है, या दूसरा जिस्म मिलता है ? बहरहाल इस वक्त तो दुनियावी श्राराम के सब सामान मुहैया हैं। फिर ज़रा-से-मज़े के लिये वे क्यों बिगाड़े जायँ ? ज़्यादा-से-ज़्यादा उम्र हासिल करके नेकी व राहे रास्त के साथ दुनिया का हज़ क्यों न उठाया जाय ? मज़े की जिननी बातें हैं, उनके श्राहद बर्ताव से कौन-सा नया हज़ हासिल होता है, जिसके लिये ख़ूबस्रती, ताक़त वग़ैरह ज़ायल की जायँ, व नीज़ उम्र घटाई जाय ?

विकम - तुम दोनो के संग से श्राशा करता हूँ कि मेरे शील,
गुण श्रीर भी उन्नति करेंगे।

हर्नेदुदेवी—श्रामीं। मैं जीजीजी से भी श्रज़ी करूँगी कि मुभ ख़ुदें के फ़र्ज़ी श्रीसाफ़ का बखान करके मुभे शर्मिंदा न करें। मैं इन्हें सभी श्रीसाफ़ हमीदा में श्रपने से कुजा बरतर पाती हूँ।

रूपरेखा-बहन ! ऐसे ही कथन तुम्हें शोभा देते हैं।

हनेंदुदेवी—सोमदेवजी श्रव मेरे भी बिरादर कलाँ-से हैं। एक विवाह-मंडप के नीचे वही हम होनो को श्रापकी नज़र करेंगे। रूपरेखा—बहुत ठीक है। यह विवाह-मंडप कहाँ से जान लिया ? हर्नेंदुदेवी—यहीं सब लोग बार्ते करते थे, जिनसे मैंने भी सुना। विक्रम—तुम दोनो में राजमहिषी कौन होगी तथा कौन रानी ? रूपरेखा—दोनो राजमहिषी तथा रानियाँ होंगी। कोई ज्येष्ठा-

कनिष्ठा का ब्यवहार न होगा।

विक्रम —बहुत योग्य है। श्रच्छा, रहोगी कहाँ ? रूपरेखा — जहाँ-जहाँ तम रहोगे।

हनेंदुदेवी —यह तो ठीक है, मगर इनको ज़ाहिरा एक स्त्रीव्रती होना चाहिए। मेरी ज़्वाहिश है कि सिंध फ़तेह करके वहाँ भी रहा की जिए। उज्जियनी में जीजीजी रहें श्रीर सिंध में मैं। रहेंगे दोनो के लिये दोनो जगह महल। जब तक ताक्रत इतनी न बढ़े, तब तक हम दोनो प्रतिष्ठान में रहेंगी ही।

रूपरेखा--- साथ ही रहिए, तो हम दोनों के चरित्र भी श्रन्छे उन्नत होंगे।

ह्रनेंदुदेवी—जितने दिन हुक्म होगा, उतने दिन हमराही में रहने से दरेग थोड़े ही करूँगी। सिंध में भी रहकर दो-चार माह को जब-तब उज्जियनी या पैठान श्राया करूँगी, व नीज़ श्रापको भी उधर जाने को मज़बूर किया करूँगी।

विक्रम — जब जैसा श्रवसर होगा, देखा जायगा। श्राप दोनो को पूर्ण धन्यवाद देता हूँ कि हम सबका वैवाहिक जीवन परम प्रेम-पूर्वक प्रारंभ हो रहा है।

श्रनंतर विवाह का प्रबंध करके शुभ सुहूर्त पर सोमदेवजी ने रूपरेखा तथा हर्नेदुदेवी का कन्यादान एक ही मंडप के नीचे विक्रमा-दित्य को कर दिया। दायज में श्राप श्राधा लाट राज्य देने लगे, तो विक्रम ने उसे लेने से दृढ़ता-पूर्वक नाहीं कर दी। तब श्रापने श्रसंख्य मात्रा में धन, धान्य तथा प्रचुर सामग्री दी। हर्नेदुदेवी ने

मथुरा में श्रपने विवाह का विवरण कहला भेजा, जहाँ से इनकी इच्छा के श्रनुसार इनका सारा सामान पतित्थान भेज दिया गया. तथा चचा की श्रोर से भी बहुतेरा दायज श्राया। सब सामान कई करोड़ पण का था। विक्रम ऋपनी दोनो रानियों के साथ परम प्रसन्नता-पूर्वक पितिन्थान में रहने लगे । इनकी राजमाता मदनरेखाजी भी दोनो सुशीला बहुश्रों को देखकर परम प्रसन्न हुईं। भार्यात्रों के हठ से भास कवि तथा राजमहाभिषज की सम्मति लेकर कौटुंबिक रहन-पहन, खान-पान, व्यायामादि के नियम ऐसे उन्कृष्ट बनाए गए, जिनसे शारीरिक वन तथा सोंदर्य में श्रणु-मात्र न्यूनता के ग्राए विना उचित प्रकार से सुल-पामग्री तथा जीवन यात्रा का निर्वाह हो । दोनो रानियाँ परम प्रीति-पूर्वक रहती थीं, श्रीर एक चल के लिये भी त्रापत का बिछुड़ना उन्हें न भाता था । उन्होंने रास्त्रास्त्रों के प्रयोग का भी ज्ञान प्राप्त करके सुगयादि में भी अभ्यास स्थापित किया। हर्नेद्देवी को इसकी रुचि पहले भी थी। जल-केलि, उपवन-भ्रमण, शुद्ध वायु-सेवन श्रादि में भी इन रानियों की महती प्रवृत्ति थी। समय अनुधितप्रकारेण नष्ट किए विना स्वस्थ जीवन रखने का प्रयत्न होता था, श्रीर कर्तव्य-पालन में ब्रुटि न होती थी। वार्मिक पुराय कर्मों में विशेष रुचि थी, किंतु मिथ्या धार्मिक आडंबरों में नहीं । इन तीनो व्यक्तियों की जीवन-यात्रा देखकर लोग सममते थे कि संसार में यदि कहीं स्वर्ग होगा, तो यहीं उसका प्रादुर्भाव था।

# ग्यारहवाँ परिच्छेद

## कुनिंद-युद्ध

#### (अ) राजनीतिक विचार-विनिमय-मधुरा में

ृिउज्जियिनी जीतकर जब महाचत्रप षोडास मधुरा पहुँचे, तव उन्होंने दस-पाँच दिनों के भीतर श्रपने महामंत्री, सांधिविग्रहिक (पर-राष्ट्र-सचिव), श्रचपटलाधिकृत श्रीर महासेनापित को स्मरण करके इन सुख्य मंत्रियों की एक श्रंतरंग सभा बिठलाई। इन सबों में गृष्त रूप से मंत्रणा होने लगी। यह सभा सौराष्ट्र श्रीर लाट-पराजय से पहले बैठी थी।

षोडास—बाइज़त वज़रा ! उज्जियनी राज्य के दो सूबे श्रवंति श्रीर श्राकर तो हम लोगों ने फ़तेह किए, मगर निहायत श्रप्रसोस के साथ कहना पड़ता है कि यह सौदा बहुत महँगा बैठा । हमारा घर तबाह हो गया । श्रज़ीज़ श्रज़ जान बिरादर व नीज़ बिरादरज़ादे का बिछुइना कौन सह सकता है ? श्रगर महाचत्रप हो जाने की सोचूँ, तो उन्हीं के ज़माने में मेरे श्रिरिष्टतयारात में कौन कमी थी ? घर में तीन में एक ही रह गया । बेचारी लड़की हन रोते रोते परीशान है ।

महामंत्री--यही बात है, ख़ुदाबंद नेमत ! भाइयों में ऐसी गहरी मुहब्बत शाज़ देखने में श्राती है । महल सुना हो गया ।

षोडास- श्रब श्राइंदा के लिये क्या इरादे हैं ?

महासेनापति - ख़ुदाबंद नेमत ! देखने को तो मालवों की ताक़त

घट गई है, मगर फ़िल्वाक श्रभी उसको कोई ज़वाल नहीं श्राया है, बिल्क एक तरीक़े से तरक़की का ख़याल है। गंधवंसेन इंतिज़ामात फ्रौजी वरीरह में श्रव्छी जुस्तजू नहीं करते थे, य नीज़ फ्रने-जंग से भी काफ्री विक्रप्तव नहीं रखते थे। उधर उनका बेटा विक्रमादिख जंगो जदल में जुम्ला नुक़्ते-नज़रों से बख़ूबी माहिर है। पाँच सूबेजात में तीन ही ज़रूर रह गए हैं, मगर जितनी ज़मीन गई है, उतनी श्रासानी से दीगर भतराफ में हासिल हो सकती है, सिर्फ उज्जियनी छूटने की बदनामी व कोफ़्त-भर का सवाल रह जाता है; श्रामदनी में कमी बाक्री न रहेगी। इसलिये मेरा ख़याल ऐसा है कि इस फ़तेह से सिवा श्रक्कार के कोई ख़ास फ़ायदा हासिल नहीं हुश्रा है।

सांधिविप्रहिक — अपने को आजकल हिंदुस्तान जुल्मत निशान में अपाटलिपुत्रवाली बड़ी ताकत पर ग़ौर करना है, व नीज़ तीन उससे कुछ छोटी, मगर ताकतवर रियासतों से होशियार रहना है, यानी आंध्रशातवाहन, मालव और कुनिंद से। क्री ज़माना मालवों और कुनिंदों से मुठभेड़ है। विक्रम तचिशिला में तालीम ख़त्म करके बजाय जल्द-से-जल्द घर पहुँचने के कुनिंद जा पहुँचा। वहाँ ज़रूर इन दोनों ने दोस्ती का बर्ताव बढ़ाया होगा। ऐसी ख़बर भी मिली है। पाटलिपुत्र में शहंशाह वसुदेव का अख़ितयार अभी तीन ही सालों से होने से वह अपने इंतिज़ामात ही ठीक कर रहे हैं। उनसे तो विलक्षेल किसी किस्म का ख़ौक्र हो नहीं सकता। शातवाहनों से आगे-पीछे नाचाकी लाखुदी है, मगर किलहाल कोई बात नहीं है। इस वक्त अपने को मालव और कुनिंद-दो ही ताक़तों पर ख़ास ग़ौर करना है।

घोडास-फी ज़माना शाही ताक़तों का जो बयान श्रापने किया है, वह विज्ञकुल ठीक है। दो-चार महीनों के श्रंदर श्रपने को एक अहीम उठानी ज़रूर है। सवाल यह है कि पहली यूरिश इस बार कुनिंद पर हो या फिर से मालवों पर कोशिश की जाय ? भाई भूमक उन लोगों से समक ही लेंगे। अगर कभी मदद माँगेंगे, तो जरूर दी जायगी। श्रगर हम व भूमक मिलकर श्रभी उस तरफ्र यरिश करें, तो दो मुश्किल श्रमूर हैं। एक तो यह कि विक्रम दोनो तरफ से दबकर शायद श्रपने दोस्त सिंधुक शातवाहन से मदद माँगे। वहाँ का वज़ीर लूतवर्ण सुना, उनके यहाँ गया भी था। ऐसी सूरत में एक छोटी-सी बात पर बड़ा जंग शुरू हो सकता है। इधर विक्रम दय चुका ही है। दो-चार साल शायद उसे ताक़त सँभाजने में लगें। भाई भूमक उसके सर पर मौजूद ही हैं। फ़िलहाल उधर से कोई खटका नहीं समभ पड़ता। फिर बेटी हन की उपसे दोस्ती सादिक भी तत्त्रशिला में ज़्यादा थी। उससे फिर छेड़छाड़ करने में श्रज़ीज़ श्रज़ जान बेटी को रंज मुमिकन है। वालिद श्रीर बिरादर रह नहीं गए हैं : श्रव चचा, वालिद वशिरह जो कुछ समभो, उस बेचारी का मैं ही हूँ। याल्दा भी बाक़ी नहीं। श्रभी बिलफ़ेल उसे रंज नहीं पहुँचाना चाहता। वह अपने मामू भूमक के यहाँ सेर को जाना चाहती है। मेरी भी ख़्वाहिश भेज देने की है, जिसमें वह बेचारी ख़श रहे। इन जुम्ला वजूहात से मालवों से इस वक्त भगड़ा बढ़ाना ठीक नहीं। इधर कुनिंद ताक़त सर पर ही मौजूद है, श्रीर मालवों का मामला श्रभी दर का सौदा है। छिपाने से क्या फायदा ? कुनिंद-पति श्रमोधभृति की बेटी भी मेरे दिल में बस रही है। बशर्ते फ़तेहयाबी वह भी हाथ लगेगी।

सांभिविष्रहिक-उसे देने को तो वे लोग राज़ी थे, मगर ख़ुद-सुफ़्तारी की शर्त करते थे।

षोडास-यही तो सुक्तम था। इतनी कवी ताकत सर पर कायम रखने से किसी कमज़ोर हालत में बाफ़त सुमिक्त थी ही। महामंत्री-विजकुल ठीक है, ख़ुदावंद नेमत। षोडात -- भन्ना, कुनिंद से फ़तेह्याबी कितने श्राप्तें की लड़ाई से सुमिकन है ?

महासेनापित —एक साल या कुछ कमोबेश लग सकता है। षोडास—क्रीज कितने दिनों में इस काम को तैयार हो सकती है ? महासेनापित —एक महीने में, ख़ुदाबंद ! षाडास —ख़ज़ाने का हाल तो ठीक होगा ही। श्रच पटलाधिकृत—ऐपा तो है ही, देव ! इन्हीं दिनों उज्जियनी से भी श्रच्छी रकम हाथ श्राई है।

पोडाय—तब फिर त्रार्य सांधिविग्रहिक भेजे न जायँ। महामंत्री—प्रमभ तो ऐसा ही पड़ता है, क्यों न त्रार्य! सांधिविग्रहिक मेरी भी यही राय है।

#### (व) कुनिंद में राजनीतिक विचार

इस प्रकार मंत्रणा के पीछे श्रायें सांधिविग्रहिक एक प्राभृतक के साथ कुनिंद भेने गए। वहाँ जाकर श्रापने कौनिंद सांधिविग्रहिक से वार्ता करके प्राभृतक की एक प्रतिलिपि भी श्रिपित की। उसके संबंध में दोनो सांधि-विग्रहिकों में खुलकर बातचीत भी हुई। श्रमंतर राजा श्रमोधभूति ने श्रपने मंत्रिमंडल में से महामंत्री, महा-सेनापति, श्रच्चरलाधिकृत श्रीर सांधिविग्रहिक से मंत्र किया।

श्रमोधभृति — ( महामंत्री से ) प्राभृतक तो श्रापने पढ़ ही लिया, श्रार्थ !

महामंत्री—ग्रवश्य । वह जो पहले कहते थे, वही श्रव भी कहते हैं । राजपुत्री को माँगते हैं, तथा श्रपने को करद महाराजा बनाना चाहते हैं ।

सांधिविग्रहिक-प्रेम-पूर्वक विवाह की बात एक वस्तु है, तथा राजनीतिक दबाव डालकर राजपुत्री का माँगना मान-हानि हीहै। महासेनापित — ऐसा तो समभ ही पड़ता है। मित्र वीरवर ने देव विक्रमादित्य की श्रोर से ऐसी सम्मति दी थी कि यदि हम लोग दो वर्ष पर्यंत युद्ध चला सकें, तो विजय की दढ़ श्राशा है।

श्रमोघभूति—यह तो समर-कोशल की बात है, ऋार्य ! क्या श्राप ऐसा करने में समर्थ हो सकेंगे ?

त्रमोघभृति—( सांधिवित्रहिक से ) क्या पाटलिपुत्र से कोई आशा हो सकती है ? यदि हो, तो आपको उधर प्रेषित करें।

साधिविप्रहिक -- प्राशा तो कुछ दिखती नहीं, किंतु भेजने में क्या दोष है ? मैं तो समभता हूँ, जब विलंबकारिणी नीति ही पर चलना है, तब शकों से विचारार्थ एक मास का समय क्यों न माँगा जाय ? इधर ऐसी युक्ति खेली जाय, दंव ! श्रीर उधर मैं पाटलिपुत्र जा । सेना सन्नद्ध करने का प्रयत्न किया जाय । दुगै, श्रस्त्र, शस्त्र, सेना श्रादि सब बीच में सुयज्जित भी होती रहें।

श्रमोधभूति — (श्रचपटलाधिकृत से ) मैं समभता हूँ, कोष की तो कोई कठिनता न पड़ेगी ?

श्रचपरलाधिकृत — तीन वर्ष-पर्यंत युद्ध चलाने से भी कोष न घटेगा, देव !

श्रमोघभूति—तब फिर माथुर सांधिविग्रहिक का दरबार कराया न जाय ?

महामंत्री--- श्रवश्य, देव ! युद्ध स पैग पीछे नहीं देना है; ऐसी इस सभी मंत्रियों की सम्मति है।

श्रमोधमृति -- यही तो मेरा भी विचार है। श्रनंतर माथुर सांधिविग्रहिक महाशय नियम-पूर्वक श्राहृत होकर इसी दरबार में उपस्थित हुए। इन्होंने श्रपनी नियुक्ति के पत्र महामंत्री को दिखलाकर वार्तालाप ग्रारंभ किया।

श्रमोघभूति — सांधिवित्रहिक महोदय ! श्राशा है, श्रापको यहाँ कोई कष्ट न होगा, तथा मार्ग में भी प्रसन्नता-पूर्वक श्राए होंगे।

शक-सांधिविग्रहिक—देव की मेहरबानी से बहुत श्राराम के साथ हूँ। उम्मीद है, यहाँ सब ख़ैरवाफ़ियत होगी। वहाँ मथुरा में महाचत्रप षोडायजी बहुत मज़े में हैं, श्रीर देव की ख़ैरियत चाहते व मिज़ाजपुर्सी करते हैं।

श्रमोघभृति – हम सब ईश्वर की कृपा से प्रसन्न हैं।

शक-सांधिविग्रहिक — देव की ख़िदमत में मैं मधुरा का यह ख़ारीता पेश होने को लाया हूँ।

( कौनिंद सांधिविग्रहिक प्राभृतक लेते हैं।)

कौनिंद सांधिविग्रहिक — श्रार्थ ! श्रापके यहाँ का प्रामृतक प्रेम-पूर्ण भावों को राजनीतिक उदंडता से भी मिला रहा है, जिससे कुछ श्रारचर्य होता है। राजपुत्री के विवाह पर यहाँ में एक बार स्वीकृति जा ही चुकी थी, किंतु जब करदपन की पदवी उसी के साथ जोड़ने का कथन हो रहा है, तब विवाह-वार्ता भी प्रेम-गर्भित न होकर एक राजनीतिक घटना-सी हुई जाती है।

शक-सांधिविग्रहिक — है तो श्रार्य के फ्रमीने में कुछ ताकृत ज़रूर, मगर राजनीति का सवाल पहले यहीं से उठाया गया था। मथुरा से उस बार सिर्फ शादी का पैग़ाम था, मगर यहीं से शाही तालुकृत का भी सवाल जोड़ा गया। इसीलिये इस बार यह बात साफ़-साफ़ कह दी गई है।

कौतिंद सांधिविग्रहिक—कारण इसका क्या है, सो बुद्धि के परे है। कुर्तिद-संघ पहले न्यूनाधिक पाटिलपुत्र के साम्राज्य से संबद्ध अवस्य था, जिसका भी भ्यवहार पश्चीस-तीस वर्षों से नहीं के बहा- बर है। हमारा संबंध मित्र शक्ति से बरावरी का था। उसी रियासत के स्थान पर श्रव द्याप लोग हैं। ऐसी दशा में हमारे करदपन का प्रश्न किस श्रधिकार के बल पर उठ रहा है, सो समक्त में नहीं श्राता?

शक-सांधिविप्रहिक—यह सवाल मुल्की हालात पर मबनी है, सियामती मामलात पर नहीं। कुनिंद की सन्तनत तचिशला और मथुरावाली शक रियामतों के दिमियान वाक हो जाने से अगर हम लोग आपको विलकुल ख़ुद्मुख़तार माने रहें, तो किसी वक्त अपनी ताक़त पर भी दहशत का सामना हो सकता है। देव ख़ुद ख़याल फर्मा सकते हैं कि ऐसे ख़ायालात अमल में लाने के लिये मुल्की हालात से हमारे महाचत्रप मजबूर हो रहे हैं। फिर भी यह नया मिलिजिला मुहब्बत के साथ जोड़ा जा रहा है, न कि किसी तरह सख़ती से। शुरू में पैग़ाम शादी के साथ कोई भी सियासती सवाल अपनी तरफ से न जोड़ा गया। यह ज़ाहिर था कि अमल में वह बात आ जाती। हनीलिये देव को शक गुज़रा, और सवाल साफ-साफ उठ पड़ा। ताहम मथुरा से ऐसा हतमी वादा किया जा सकता है कि लिराज की मेक़दार में काफ़ी रियायत हो सकती है। देव के कोई पिसर तो है नहीं; सिर्फ दुख़्तर बलंद यक़बाल है। शादी होने से दोनो ताक़ में गोया एक हो सकती हैं।

महामंत्री—यही तो श्राप साहबान विचार नहीं कर रहे हैं। यह शक्ति कोई शाही न होकर गया-संघ है। राजा लोग हमारे स्वामी न होकर गया द्वारा निर्वाचित नेता-मात्र होते हैं। यदि किसी नेता के पुत्र हो, तो भी गया उसके पीछे पुत्र के स्थान पर किसी पूज्य व्यक्ति को गयामुख्य निर्वाचित कर सकता है। राज्य संघ का होता है, नेता का नहीं।

शक-सांधिविप्रहिक-क्या देव के भी ऐसे ही ख़याबात हैं ?

श्रमोधभूति--यही तो बात ही है।

शक-सांधिवित्रहिक — तब दोनो रियासतों के मिलने का सवाल नहीं रह जाता; सिर्फ इस गणराज्य के मथुरा के मातहत रहने का मामला बाक़ी है। शादी में तो श्राप साहबान को एतराज़ नज़र नहीं श्राता।

महामंत्री—केवल प्रीति-पूर्वक रूप से विवाह में श्रापत्ति न थी, किंतु उसी के साथ जब राजनीतिक प्रश्न मिला हुश्रा है, तब विवाह भी श्रस्वीकृत है। होंगे तब दोनो विषय साथ ही निर्णात होंगे।

शक-सांधिविग्रहिक—तब फिर मैं श्रर्ज़ करूँगा कि ख़ारीते का जवाब क्या मिल स्हा है ?

महामंत्री—मैं तो समकता हूँ कि बात के गंभीर होने से एका-एकी उत्तर नहीं दिया जा सकता; इसके लिये विचारार्थ समय की भ्रावश्यकता है।

श्रमोघभूति-यही बात ठीक समभ पड़ती है।

शक सांधिवित्रहिक—क्या में जान सकता हूँ कि इसके लिये कितना वक्त ज़रूरी समका जाता है ?

कौनिंद सांधिवियहिक-एक माम तो लगेगा ही।

शक-सांधिविप्रहिक—इतना वक्त, ज्यादा समभ पड़ता है; दस-पाँच दिन काफ़ी होंगे।

महामंत्री—हमारे यहाँ गए-पभा एकत्र होगी, जिसमें प्रश्न रक्खा जायगा। यदि केवल मंत्रिमंडल की सम्मित लेकर देव को निर्णय करना होता, तो दो ही चार दिन बहुत थे। यहाँ तो सारे राज्य से प्राय: ३०० गएप्रतिनिधि श्राहूत होंगे। श्रनंतर ऊँच-नीच समभक्कर उनकी सम्मित स्थिर होगी, जो प्रत्येक स्थानीय मंडल में फिर से विचार की जाकर श्रंत में प्रतिनिधियों द्वारा राजसेवा में भेजी जायगी। श्रनंतर बहुमत के श्रवसार श्रंतिम निर्णय होगा। यदि

साधारण गौरव का प्रश्न होता, तो प्रतिनिधिगण ही निर्णीत कर देते । जब सारे राज्य के स्वातंत्र्य का प्रश्न है, तब सभी वयस्कों की सम्मति त्राएगी ।

शक-सांधिविष्रहिक—समभ तो कुछ देरी पड़ती है। अच्छी बात है, ख़रीते का जवाब मरहमत हो। मैं महात्तत्रप के हुनूर में पेश करूँगा।

### (स) पाटलिपुत्र में विचार

इस प्रकार मत-परिवर्तन के पीछे माथुर मांधिविप्रहिक महोदय श्रपने हारीते के उत्तर में कीनिंद प्राभुतक पाकर मार्ग का प्रबंध हो जाने पर वहाँ से प्रस्थित हुए। जब यह उत्तर महामंत्री ने जाना, तथा सांधिविग्रहिकजी से मंत्र किया गया. तव महात्त्रप की भी श्राज्ञा से यह निश्चय हुआ कि एक मास का समय नियम-पूर्वक स्वीकार कर लिया जाय । इतना यमय युद्धार्थ तैयारी में लगना था ही, सो किसी को श्रापत्ति न समभ पड़ी। इधर कुनिंद में भी रण-भेरी बजने लगी, श्रीर स्वतंत्रता की रत्ता के लिये सारे कुनिंद वीर शस्त्रास्त्र से सुसज्जित हो-होकर गृप्त भाव से राजधानी में प्रस्3त होने लगे। मंत्रिमंडल की सम्मति से सांधिविग्रहिक महोदय पाटलिएन को भी प्रस्थित हुए। यद्यपि आशा विशेष न थी, तथापि यहायता-प्राप्ति का उद्योग स्वभावशः पूर्णं तत्परता से किया गया। कौनिंद सांधिविग्रहिक महोदय जब पाटलिपुत्र पहुँचे, श्रीर वहाँ के सांधि-विग्रहिक द्वारा इनके प्राभृतक की प्रतिलिपि महामंत्री तथा सम्राट् की सेवा में उपस्थित की गई, तब महासेनापति को भी बुलवाकर एक ग्रंतरंग सभा में इस विषय पर विचार हुन्ना।

सम्राट् वतुदेव—किहए, श्रार्य सांधिविम्नहिकजी ! कौनिंदों का प्राचीन व्यवहार तो महाराज्य के रूप में शुंग-साम्राज्य से था श्रवश्य, किंतु पद्मीस-तीस वर्षों से वे स्वतंत्रप्राय हैं। श्रव शक-दाप से

श्रापना भविष्य संशयाकी ग्रं समभकर फिर से श्रधीनता को प्रसन्नता-पूर्वक जाअत् करना चाहते हैं। बात तो श्रष्ट्छी है, क्योंकि श्रपने प्रभाव का विस्तार प्रसन्नता-पूर्वक हो रहा है। जो श्रधिकार हम कठिन रण-रंग उपस्थित करके प्राप्त करते, वह वे स्वयं दे रहे हैं।

महामंत्री—फिर भी रण-रंग तो उपस्थित है ही; कौनिंदों से नहीं, तो उन्हीं के रचणार्थ रण-दुर्मद शकों का सामना करना होगा। सम्राट् वसुदेव —यदि सदैव युद्ध बचाइए, तो साम्राज्य का कोई भी महाराजा स्थिर न रह सबेगा। उधर श्रवनी नवीन शक्ति श्रभी पूर्ण दहता के साथ स्थापित भी नहीं है। सभी बातें सोचनी हैं।

महासेनापित—यही तो बात है। शुंगों की एक शाखा वैवाहिक संबंध से किलंग में दढ़ है। शुंग-साम्राज्य से तो उसका सद्भाव बरावर चलता रहा, किंतु स्वभावशः श्रपनी शक्ति से वह प्रतिकृत है।

सम्राट् वसुदेव—यही तो वात है; श्रागे-पीछे उसले संग्राम होना है ही, जिसके लिये बल-वर्द्धन श्रावश्यक है। उधर यदि शक-शक्ति को निर्विध्न राज्य बढ़ाने दिया जाय, तो भी एक दिन संकट उपस्थित हो सकता है। श्रभी परीत्याल ये कृर विदेशी श्राकर श्रीर श्रवंति ले जुके हैं, श्रीर श्रव कुनिंद पर दाँत लगाए हैं। यदि हसी प्रकार इनका बल बढ़ता रहा, तो इन्हीं से संग्राम बना-बनाया है, क्योंकि उत्तरी भारत में दो साम्राज्य तो रह सकते नहीं, श्रंततो-गत्वा एक ही रहेगा, जिससे घोर संग्राम श्रवश्यंभावी है।

महामंत्री-फिर यदि भारतीय शक्तियों की रचा इन क्रूर विदे-शियों से न की जाय, तो देश-प्रेम में न्यूनता श्राती है।

महासेनापित—यदि प्रयत्न कुनिंद-शिक्त श्रपनी सची सहायक हो जाय, तो पंजाब में शक-शक्ति शिथिल श्रवश्य पहेगी। यदि समय के साथ श्रपना प्रसर न किया गया, तो एक दिन शकों या शातवाहनों के दाप से श्रनिष्ट की भी शंका हो सकती है। सम्राट् वसुदेव —यदि श्राज कुनिंदों की सहायता की जाय, तो क्या ऐया निश्चित माना जा सकता है कि यह शक्ति सदा को सच्ची मिन्नता निभाएगी ?

पाटिलपुत्र-सांधिविमिहिक—इसमें संदेह नहीं दिखता, देव ! यदि सज्जनता के विचार छोड़ भी दिए जायँ, तो दो शक-शक्तियों के बीच में दबी होने से यह आर्य-शिक्त श्राध्मरत्ता के विचार से ही बाह्य श्रार्य-शिक्तयों से सची मैत्री निभाने में स्थिति के कारण विवश रहेगी।

सम्राट् वसुदेव—सभी बातों पर विचार करने से ऐसा तो निश्चित दिखता है कि देश-प्रेम, स्वार्थ, श्रायं-जाति का हित श्रादि सभी भावों से कुनिंद-रचा श्रपने लिये योग्य है, किंतु केवल संभव-नीयता तथा बल का प्रश्न रह जाता है। माथुर शक-राज्य प्रबल है ही। उससे मुठभेड़ सुगम नहीं। यदि पश्चिम में उससे लोहा लिया जाय, श्रीर कहीं पूर्व में शुंग-शिक्त समय ताड़कर उसी काल युद्धोन्मुख हो उठे, तो कैसी ठहरे ?

महासेनापित—इतनी ही तो शंका चित्त को नहीं छोड़तो। सम्राट् वसुदेव—तब फिर किया क्या जाय?

महामंत्री—मैं तो समभता हूँ, बड़े दुःख के साथ हमें कुर्निदों को निराश करना पड़ेगा। समय तो श्रव्हा था, किंतु सामर्थ्य का श्ररन है।

पाटलिपुत्र-सांधिवित्रहिक—दु:ख तो सचमुच बड़ा होगा। उनको उत्तर दिपा क्या जाय ?

महामंत्री-परयत्त कह दिया जाय कि बात तो श्रापकी योख है, किंतु श्रपनी नवशक्ति के श्रभी पूर्णतया संगठित न हो सकने से बड़े युद्धों का उठाना इस काल योग्य नहीं दिखता।

सम्राट् वसुदेव-हमें तो ऐसे कथन करने में संकोच होगा।

कौनिंद सांधिविग्रहिक का हमसे प्रेम-पूर्ण संभाषण हो जायगा, तथा कह दिया जायगा कि राजनीतिक वार्तालाप सांधिविग्रहिक श्रथच महा त्री से हो। यही किया गया, श्रीर कौनिंद सांधिविग्रहिक का मान तो विशेष हुश्रा, तथा श्रालाप भी परम प्रेम-गर्भित हुए, तथापि कार्य-निद्धि में इधर-उधर के गोल कथन किए गए, जिनका सारांश नाहीं-गर्भित था। श्रनंतर वे कुनिंद वापस गए। वहाँ जाने पर जब प्राय: एक मास बीतने को श्राया, श्रीर शकों की श्रोर से उत्तर-प्राप्ति पर शीन्नता की गई, तब कुनिंद से युद्धार्थ प्रस्तुति वकट कर दी गई, यद्यपि ऐसा बतलाने का भी विशेष प्रयत्न हुश्रा कि रण श्रानावश्यक था, क्योंकि माथुर माँग किसी नियमित श्रधिकार पर श्राभारित न थी। माथुरों ने इस युद्ध के निमित्त तत्त्रशिलावालों को भी सम्मिलित करना चाहा। इधर कुनिंदों की श्रोर से भी वहाँ मित्रता के नाते सहायतार्थ प्रार्थना की गई। ऐसी दशा में उस शक-शिक्त ने पूर्णत्या तटस्थ रहने का निश्चय किया।

#### (द्) कौनिंद् युद्ध

श्रव माथुरों ने पूर्ण वल के नाथ सेना सम्बद्ध की। इधर कौनिंदों ने श्रपना मारा कोप राजधानी से पारचात्त्य सीमा की श्रोर चला दिया, श्रीर पूरे प्रयन्त के साथ लोहा बजाने की श्रंतिम तैयारी की। इन्होंने मैदान में निकलकर लड़ने के स्थान पर प्रत्येक नदी, पहाड़, भील श्रादि को दृढ़ किया, तथा यथासाध्य शकों की गति का श्रवरोध करने की युक्ति वाँधी। युद्ध की इस नवीन प्रणाली से शक-दल कुछ श्राश्चर्यान्वित तो हुश्रा, किंतु पूर्ण प्राबल्य के साथ श्रागे वढ़ने में सम्बद्धता दिखलाकर विजय-प्राप्ति की युक्तियाँ बाँधने लगा। कुनिंद योद्धा जंगलों, खाहियों, भित्तों श्रादि की श्रोट पकड़-पकड़कर शक-सेना के श्रागे बढ़ने में उसे प्रचुर

हानि पहुँचाते थे। जब हानियाँ सहकर भी वह दल श्रागे बढ़ता था, तब ये लोग मुख्य दल को तो दूसरे श्राइवाले स्थानों में यत्र-तत्र लगा देते थे, किंतु कुछ सैनिकों को गड्ढों श्रादि के भीतर मरने-मारने को छोड़े जाते थे। ये योद्धागण प्रवल बाणों के प्रयोग से धने रूप में बढ़नेवाले शत्रु-दत्त में से एक-एक, दस-दस, पाँच-पाँच को मारकर मरता था। नाव श्रादि द्वारा नदियां पार करने में भी वाणों तथा श्रानी नावों द्वारा घोर त्राक्रमण करते थे, जियसे शत्रु-दत्त की मचुर हानि होतो थी। इस भाँति यद्यपि कौनिंद दल एक ही लच था, श्रथच शक-सेना ढाई लाख की संख्या में प्रस्तुत थी, तो भी प्रायः छ मास तक त्रागे बढ़ते-बढ़ते इनमें से प्रायः एक लच वीरों का विनाश हो गया, यद्यपि कौर्निदों के केवल ३४ सहस्र योदा काम आए। फिर भी धीरे-धीरे बढ़ते हुए शकों ने आधे कौनिंद देश पर अधिकार जमा लिया। कुनिंदों को आशा थी कि इतनी हानि सहकर शक शत्रु संभवतः त्राक्रमण से निवृत्त हो जाय, किंतु ऐसा न हुआ। ज्यों-ज्यों उनकी हानि होती जाती थी, त्यों-त्यों जयेच्छा भी प्रवलतर होती थी। इन छ मासों के अनुभव से उन्होंने अपने बचाने के नवीन ढंग भी निकाले, जिनसे भविष्य में हानि कम हो । इस भाँति लड़ते-भिड़ते पाँच मास और बीत गए, जिनमें शक-दत्त के प्रायः सत्तर सहस्र योद्धा श्रीर हताइत हुए, तथा कुनिंदों के और पैंतीस सहस्र वीर हताहतों में श्राए। इन पाँच महीनों में कुनिंदों का प्रायः श्रष्टमांश देश रह गया। इसी समय विक्रम द्वारा प्रेषित वीरवर जाकर राजा श्रमोधभूति से मिले। उन्होंने सौराष्ट्र तथा लाट-विजय के समाचार सुनाए, श्रीर यह भी कहा कि यदि काम बनने की श्राशा हो, तो मालवों द्वारा उज्जियनी पर श्राक्रमण का प्रबंध किया जाय । ये बार्ने सुनकर श्रमोधभूति ने धन्यवाद देकर उधर की विजयों से वास्तविक प्रसन्तता भी मनाई.

किंतु सारी दशाश्रों पर विचार होकर यही निश्चय हुन्ना कि कुर्निद-दल के इन दिनों बहुत श्रीण पढ़ जाने के कारण उधर से मालव श्राक्रमण से कोई विशेष लाभ न होगा। विवश होकर इन्होंने खुल-कर घोर युद्ध करने का निर्णय किया, जिसमें राजा के मना करने पर भी वीरवर ने श्रपना सम्मिलित होना निश्चित किया। श्रनंतर मैदान में बढ़कर घोर युद्ध करने के पूर्व राजा ने श्रपना शेष कोप जंगल के कई गुप्त स्थानों में छिपा दिया। फिर कड़कर प्रचंड संग्राम किया गया, जिसमें दुगुनी संख्या में शक-हानि करके यह हतशेष कुर्निद-सेना हताहतों में श्रा गई। श्रमोधमूित, राजकुमारी चित्रा, वीरवर श्रादि कई मंत्रियों-सिहत शकों के बंदो हुए। इस प्रकार ग्या-रह मास में यह कुर्निद-समर समाप्त हो गया, तथा सारा कौनिंद देश शकों के श्रधिकार में चला गया।

#### ( इ ) राजकुमारी चित्रादेवी

शकों ने सारे प्रधान-पुरुषों को बंधन में रख राजकुमारी चित्रा को सम्मान-पूर्वक ले जाकर माधुर पटभवन में पोडाम के समच उपस्थित किया। उसने इस राजकन्या से विशेष मान के साथ एकांत में ब्रालाप ब्रारंभ किया।

षोडास—राजकुमारीजी! मैं श्रापको बहुत इज्जत के साथ इस श्रज़ी मुश्शान शक-सल्तनत की मिलका बनाना चाहता हूँ। श्रापके वालिद माजिद भी रज़ामंद थे, मगर श्रपनी हुर्शियत ज़ायम रखने के ख़याल मैं ऐसे मस्त रहे कि महज़ कहने भर का ख़िराज देने को राज़ी न हुए, जिससे न भिर्फ उनका राज-छूटा, बिल्क मेरा भी काफ़ी नुक़सान हुश्रा। उम्मीद है, ताहम श्राप मेरे वादों का एतबार करके ख़ुशी से मिलका बनने को तैयार होंगी। मैं भी क्रायदे से चित्रय हूँ, श्रीर ठीक तरीक़े से श्रापके साथ शादी करना चाहता हूँ। इसमें कोई बदवज़गी न होगी। श्रव फ़र्माइए, श्रापका क्या फ़ायाल है ?

चित्रा—विवाह तो प्रेम का विषय है। श्रापने विवाहार्थ मुक्ते पूज्य पिताजी से माँगा, श्रीर उन्होंने भारी जातीय भेद के होते हुए भी उदारता-पूर्वक श्रापका प्रस्ताव प्रेम के साथ स्वीकार कर लिया। मुक्ते कुछ लोग श्रत्यंत सुंदरी समक्तने की भूल करते हैं, किंतु में इस बात का गर्व नहीं करती। फिर भी प्रीति-हीन विवाह से स्त्री-जाति का श्रपमान समक्तती हूँ। मेरे विचारों में श्राप प्रेमीन होकर राजनीतिक पुरुष-मात्र हैं।

षोडास - यह नतीजा श्रापने कैसे निकाला ? मुक्ते भी श्रपने को ख़ूबसूरत समक्षनेवाले बेवकूकों में मानिए।

चित्रा —यदि प्रेमी होते, तो नाम-मात्र की श्रधीनता पर हठ न करके तुरंत विवाह स्वीकार कर लेते। विवाहोपरांत साज-दो साज के पीछे यदि राजनीतिक श्रधीनता का प्रश्न किसी व्याज से उठाते, तो क्या में श्रपने विवाहित पति को छोड़कर भाग जाती?

षोडास—जानेमन ! इतनी ग़लती मुक्तसे ज़रूर हो गई । मैंने अपने ख़ास ख़ुसुर से क़ौल हारकर फिर से हीलेसाज़ी को पसंद न किया । फिर भी मानता हूँ कि बग़ैर क़ौल तोड़े मुहब्बत या दीगर तरीक़ों व मौक़ों से काम बन सकना मुस्किन था । बहरहाल, क्या एक बेबक़्क़ी आप मुआफ नहीं फ़र्मा सकतीं ?

चित्रा—यह मूर्खता नहीं, प्रेमाभाव की सिद्धि है। यदि प्रवता प्रीति होती, तो अधीनता पर हठ न करते। इतना जानना था कि अपनी ही प्राणोपमा एकमात्र संतान के प्रतिकृत वह जा कैसे सकते थे? अधीनता का नाम न होता, किंतु संबंध से माधुर शिक्त का लाभ उससे विशेष हो जाता। यदि आपमें प्रेम समुचित मात्रा में होता, तो इतना अवस्य विचार लेते। यदि इससे सौगुनी मूर्खताएँ करते, तो भी मैं उन्हें अधम्य न समभती, किंतु कोई मानवती स्त्री किसी प्रीति-हीन पुरुष से अनुरक्ष नहीं हो सकती। मैं किसी साधा-

रण पदवाले प्रेमी को चाहे वरूँ, किंतु प्रेम-हीन सम्राट्की श्रोर श्रांख उठाकर भी न देखुँगी।

षोडास-एक ग़लती मुत्राफ्त करने से श्राप ही की उलुलश्रज़मी साबित होगी, जानेमन!

चित्रा—प्राणेश्वरी श्रापकी है कौन, जो बार-बार इस शब्द का मिथ्या प्रयोग करते हैं ? श्रपना प्रबंध देखिए ; में शत्रु-कन्या हूँ, उचित दंड दीजिए । सौंदर्य नहीं बेचती । श्रापको शत्रु समभ रही हूँ । दंड देने का श्रापको श्रधिकार है, प्रेम का नहीं ।

षोडास—जानेमन ! कोई तो शर्त बतलाइए, जिससे मेरी सख़्त ग़लती की तलाफ़ी हो सके। हुन्म हो, तो हज़ार बार इन तलवों से पेशानी रगड़ूँ। मान जा जान मेरी ! ग़ुस्सा छोड़ दे। तेरे एक बाल पर सौ कुनिंद-रियासतें निद्धावर हैं। जो माँग, वही कदमों में हाज़िर कहूँ। श्रगर हुन्म हो, तो मधुरा श्रौर कुनिंद, दोनो सल्तनतें छोड़कर तेरे हमराह इबादत कहूँ। शादी के बाबत मेरा पैग़ाम मंज़ूर फ़र्माकर श्रब पीछे हटने का श्रापको मज़हबी हक भी हासिख नहीं है। माँग, क्या चाहती है ? तेरे वालिद को क्या फिर से कुनिंद की ख़दमुख़तार सल्तनत दे दूँ? श्रगर हुन्म हो, तो श्रभी फ़र्मान लिखता हूँ। उसी के साथ श्रगर उज्जयिनी के श्राकर-श्रवंति पसंद हों, तो वे भी उन्हीं के रूबरू रख दूँ। श्राधी मधुरा लेगी ? श्रभी कह दे, जानी ! इन्हीं कदमों में परवाना पेश कर दूँ। एक बार ग़लती कर गया। मुहब्बत में कमी मत मान। मैंने दूसरों से तेरी ख़ूबसूरती की तारीफ़-भर सुनी थी; श्राँख से न देखा था। तेरे श्रीसाफ़ रूप से भी बढ़कर हैं। बोल, क्या क़ीमत लेगी ?

चित्रा-इतना प्रेम पहले कहाँ गया था ?

षोडास—श्चर्ज तो करता जाता हूँ कि पागल था, मेवक्रूफ था, नासमक्ष था। उसकी क्या सज़ा देती है ? सौ बार मंज़ूर है। चित्रा — मेरे प्रेम का कोई मुख्य नहीं । कुनिंद-राज्य श्रापने प्रचुर परिश्रम से जीता है। मुक्ते वह नहीं चाहिए । मैं कोई राज-नीतिज्ञ नहीं । मैं तो केवल प्रेमी पित चाहती हूँ ।

षोडास—प्रेम का क्या सबूत माँगती है, ज़ालिम ! यह तो बोल । एक बार ग़लती से कोई उन्न-भर को बुरा नहीं हो जाता । जो सुनूत मिज़ाज में आए, तलब कर ले । जानो माल सब कुछ इन कदमों पर पेश हैं । है तू इन वक पूरे तौर से मेरे अख़त्यार में, मगर ताकत से मुहब्बत नहीं मिलती ! मैं इप चाँद का बोमा मुह-ब्बत से चाहता हूँ, जबरन नहीं ।

चित्रा-पहले इतना क्यों न सोचा ?

षोडाप --बेबक्कृकी कर गया। सच्ची तौबा को ख़ुदा भी मान लेता है।

चित्रा-र्ते त्रपने पिता के शत्रु से प्रेम कैसे कर सकती हूँ ?

षोडात-उनकी दोस्ती जित्र तरह मुस्किन हो, मैं करने को तैयार हूँ। जुल्म छोड़ दे, नेकबख़्त! मेहरबानी कर दे। देख, यह कुसूरवार जुम्ला तलाफ़ियों के लिये कदमों में हर तरीक़े से हाज़िर है।

चित्रा—क्या कहूँ ! मैं तो बड़े धर्म-संकट में पड़ी जाती हूँ । षोडास—तकलीफ़ किस बात की है ?

चित्रा -- मेरे पूज्य पिता के शत्रु यदि श्राप न होते, तो मुक्ते कोई श्रापत्ति नहीं थी।

षोडास-वह दुरमनी किय तरीके से छूटे, यह भी तो ख़ुदा के लिये बतला दे। बख़ुदा, हर तरीके से हाजिर हूँ।

चित्रा - राज्य तो मेरे थ्रेम का मृ्ल्य है नहीं; यदि कहूँ कि उन्हें छोड़ दीजिए, तो कैसा ?

षोडात - श्रभी इसी वक्त छोड़ने को तैयार हूँ।

चित्रा—यदि छूटने पर वह श्रापसे फिर दुश्मनी करें, तो ? षोडास—त् ही फ़ैसजा करती रहना, मुक्ते कोई उज्ज नहीं। चित्रा—यदि फिर से शत्रुता करें, तो श्राप भी कर सकेंगे। षोडास—रियासत दिला हे, तो दुश्मनी की जड़ मिट जाय।

चित्रा—राज्य वह किसी का दियान लेंगे। श्राप छोड़-भर दीजिए। राज्य श्रापने जीता है। वह श्रव श्रापका है। थदि वह जीतेंगे, तो फिर से पाएँगे। बग़ैर जीते न तो वह लेंगे, न मैं दिलाना ठीक समभती हूँ।

षोडास-जानेमन ! दिला दे । मैं भव यही चाहता हूँ।

चित्रा— श्रच्छा, मैं उन्हीं से पूछुकर बिनती करूँगी। श्रापका प्रेम मुक्ते श्रव स्वीकार है।

पोडास-- श्राफ़ीं व सद श्राफ़ीं, जानेमन! मिलका मिले, तो ऐसी।

श्रनंतर श्रमोधभूति की सेवा में उपस्थित होकर चित्रा ने यों श्राजाप किया-

चित्रा – काकाजी ! मैं शक-पति द्वारा प्रेषित होकर इन पूज्य चरणों में प्रस्तुत हुई हूँ। वह भापसे मित्रता का ब्यवहार फिर चाहते हैं।

श्रमोधभूति—यह श्राश्चर्य-पूर्व श्रमिद्धाषा पूरी विजय के पीछे उनमें कैसे जाग्रत् हुई ?

चित्रा—विवाहार्थ बड़े हठ श्रीर विनय के साथ प्रार्थना करते रहे। मेरे मुख से निकल गया कि पितृशत्रु से प्रेम का प्रश्न ही कैसे उठ सकता है?

श्रमोधभूति— इसी पर फिर से प्रीति-पूर्ण व्यवहार चाहते होंगे। नियम उनके क्या हैं ?

चित्रा-शावको बंधन-मुक्त करने को तो प्रस्तुत ही हैं; यदि कौनिंद

राज्य फेर लेने की इच्छा हो, तो जो कुछ चाहिए, उतनी वृद्धि के साथ भी उसे फेरने को तैयार हैं। केवल मित्रता चाहते हैं।

श्रमोघभूति - यह सद्बुद्धि पहले कहाँ थी ?

चित्रा—कहते हैं, एक भूल ईश्वर के यहाँ से भी चमा हो जाती है।

श्रमोघभूति--- पह तो कन्या-विकय हुन्ना। बड़ा धर्म-संकट उप-स्थित है।

चित्रा — छोड़ तो श्रापको श्रवश्य देंगे। मैं पितृचरणों की श्राज्ञा के बाहर नहीं जा सकती, प्राण चाहे रहें या जायँ।

श्रमोघभूति —श्रनावश्यक हठ से क्या लाभ ? विवाह तो मैं स्वीकार कर ही चुका था। दान में राज्य न लूँगा। ऐसी घटना से सची स्वतंत्रता का ज्यवहार कृतन्ता-पूर्ण हा जायगा। राज्य की पुनः प्राप्ति बल-पूर्वक ठीक है, प्रतिग्रह से नहीं। श्रच्छा, मैं कन्यादान करके एकाकी चला जाऊँगा। श्रपने कियी साथी को भी षंधन-मुक्क न कराऊँगा। जो युक्रि कर सकूँगा, वह बल-पूर्वक होगी।

चित्रा—एक बार तो वह श्रापके सारे श्रनुयायियों को बंधन-मुक्त कर ही देंगे। पीछे यदि फिर भी युद्ध होगा, तो चाहे जो हो।

श्रमोधभूति — कठिन समस्या उपस्थित है। श्रच्छा, कन्यादान के पीछे भविष्य की कार्यवाहियों का निर्णय मालव-परित के सम्मत र चलेगा।

चित्रा-जैसी स्राज्ञा।

श्चनंतर चित्रादेवी श्रपने पिता को सेवा में उपस्थित रहीं, श्रीर उचित प्रकार से कीर्निद-निर्णय की सूचना शक-पित को दे दी गई। शुभ दिन पर साधारण धूम-धाम के साथ चित्रादेवी का विवाह शकपित पे। डास के साथ हो गया, तथा सारे कौनिंद बंदी मुक्त होकर पितत्थान को चले गए। पोडास कुनिंद देश छोड़ने को प्रस्तुत रहा, किंदु राजा अमोधभूति ने उसे न लेकर जब अनुयायियों-सिहत प्रस्थान ही कर दिया, तब शकों ने नियमानुसार वहाँ अश्ना शासन-प्रबंध स्थापित किया। कुनिंद-राज्य के पाने से शक-पित जितना प्रसन्न हुआ, उससे दसगुना आह्वाद उसे प्रेम-पूर्वक चित्रादेवी की प्राप्ति से हुआ। दोनो पित-पन्नी शुद्ध प्रीति के साथ मथुरा में रहने लगे, और इनके उज्ज्वल संग से शक-पित की क्रूरताओं में भी समय के साथ बहुत न्यूनता आ गई।

## बारहवाँ परिच्छेद

## श्रांशिक शक-पतन श्रीर संधि

( अ ) उत्तरी गुजरात में युद्ध-मंत्रणा

वीरवर श्रीर कुनिंद-पित श्रपने सारे साथियों के सहित यथासमय पितिथान में पहुँचकर विक्रम से मिले। सौराष्ट्र श्रीर लाटविजय की प्रसन्नता कौनिंद पराजय से बहुत कुछ दब गई। विक्रम
ने कुनिंद-पित के विशाल युद्ध, पौरुष श्रीर साहस की भूरि-भृरि
प्रशंसा करके उदारता के साथ उन्हें सौराष्ट्र-प्रांत का राज्य प्रेम-पूर्वक
श्रापित किया, किंतु उन्होंने हृदयांतरिक धन्यवाद देकर उसे न
लिया। श्रनंतर श्रमोधभूति श्रीर लाटेश्वर सोमदेव को साथ लेकर
विक्रम-माता मदनरेखा के संग उत्तरी गुजरात में मातामह ताम्रलिप्तार्षि की राजधानी को पधारे। उन्होंने सबका यथायोग्य मान
किया। श्रनंतर सारे पुरुष-प्रधान श्रंतरंग सभा-भवन में विराजकर
भविष्य के विषय में मंत्र करने लगे। मुख्य विचार शकों से भारतरक्षा का था।

विक्रम—प्रथपाद नानाजी ! श्राजकल तीस-चालीस वर्षों से विदेशी शकों का ऐसा प्रभाव बढ़ रहा है कि चित्त चिंता-हीन हो नहीं पाता । इसके विषय में श्रापकी माननीय सम्मति क्या है ! इन क्रूर विदेशियों का श्रस्याचार इतना बढ़ा-चढ़ा है कि श्रधिकारों का मान कुछ रहा नहीं जाता ।

ताम्रलिप्तर्षि-कहना तो तुम्हारा बेटा पूर्णतया शुद्ध है। तुम्हारे

ही दो प्रांत लिए बैठे हैं, तथा सहायता श्रीर मित्रता भुलाकर लाट भी दबाए लेते थे। वह तो तुम्हारी दूरदर्शिता एवं युक्ति काम कर गईं, जिससे विना लड़े-भिड़े लाट फिर श्रपना हो गया। बेचारे श्रमोघभृतिजी पर श्रनावश्यक विपत्ति श्रा पड़ी।

श्रमोघभूति — मुक्ती पर क्या बात है, देव ! जिस पर जब जो न

वीरवर-श्रब नानाजी ! इस विषय पर करणीय क्या है ?

ताम्रलिप्तिर्षि — बेटी हर्नेदुदेवी ने पहले ही मंत्र दिया था कि इन हुटों के मूल उद्गमस्थान सिंध-देश से प्रयत्न प्रारंभ ठीक होगा। यदि हम लोग कुछ भी चैतन्यता घटाएँ, तो उसी प्रांत से शक-फैलाव गुर्जर-देश पर भी श्रा सकता है।

विकम—तब फिर नानाजी! यदि श्रापकी श्राज्ञा हो, श्रीर भवदीय राज्य, लाट तथा मालव-संघ में विजय-विभूति के बढ़वारे का प्रश्न निश्चित हो जाय, तो सिंध से ही विजय-यात्रा प्रारंभ हो, क्योंकि शकों का भारतीय मूल-स्थान होकर भी कई छोटी-छोटी शक्रियों में विभाजित होने से है यह सारे शक-प्रांतों से निर्वेत ।

ताम्रलिप्तिर्षि—इस राज्य को विजित देशों के विभाजन में भाग लेने की क्या श्रावश्यकता है ? मेरे श्रोर बैठा ही कौन है ? जो कुछ हो, तुम्हीं हो । तुमसे निकट का उत्तराधिकारी मेरा कौन है ? वह तो तुम श्रम्य कार्याधिक्य से यहाँ श्राते-जाते कम हो, जिससे विजित राज्यों के विभाजन का प्रश्न तुम्हारे चित्त में श्रा गया । उचित तो यह था कि तुम्हारी दोनो राजमहिषियों में से एक पतित्थान में रहती श्रीर दूसरी यहाँ । प्रतिवर्ष प्राय: छ मास तुम्हें यहाँ बिताने चाहिए । क्या यह तुम्हारा घर नहीं है ? मेरी बेटी को भी श्रव प्राय: यहीं रहना योग्य है ।

विक्रम-( नानाजी के पैरों पर सिर रखकर श्रौर उनके द्वारा

उठाए जाने पर ) प्र्यपाद ! श्रापके कथनों में एक मात्रा भी दंश देने योग्य नहीं है। मैं तो श्रभी तक विद्याध्ययन ही करता रहा। एक ही वर्ष हुश्रा, जब निश्चिंत हुश्रा था कि मालव-राज्य पर विपत्ति पड़ गई। सिंध-विजय का विचार उठते ही चरणों में प्रस्तुत हुश्रा ही हूँ। (सोमदेव से ) श्रच्छा, भाईजी! श्रव श्राप सम्मति से कृतार्थ कीजिए।

सोमदेव—विजित देशों के विभाजन की कोई श्रावश्यकता नहीं। मेरा तो राज्य ही जा चुका था, जो श्रापकी कृपा-मात्र से प्राप्त हुआ है। यदि प्रेमादि का कोई विचार न करूँ, तो इस उपकार के बदले में ही जीवन-पर्यंत भवदीय श्रनुगमन मुफे योग्य है। लाट को कोई भाग लेने की कुछ भी इच्छा नहीं, श्राप मिन्नवर श्रमोध-भृतिजी को प्रसन्न कीजिए।

विक्रम—यह तो भाई, कोई बात नहीं है। (श्रमोघभूति से) श्रम्बु, श्रापका क्या मत है?

श्रमोघभूति—मैं सिंघ में कुछ नहीं चाहता, केवल श्रपना कुनिंद-देश फेरने की इच्छा रखता हूँ। संदेह मुफे ऐसा है कि इस श्राक्रमण के साथ तत्त्वशिलावाले शकों से भी युद्ध होगा, क्योंकि सिंधवालों से उनका विशेष सौहार्द है, तथा वह प्रांत जाता देख वे मानो श्रपनी जड़ कटना समभेंगे ही।

ताम्रलिप्तिर्षि - समभने-भर का क्या कथन है ? यही तो बात ही है।

विक्रम—तब फिर कब से श्राक्रमण प्रारंभ किया जाय ? इसी संबंध में हम लोग कुनिंद तक पहुँच सकेंगे। उसका द्वितीय मार्ग श्रपने जयपुरवाले देश से श्रागे बढ़ना है, जिसमें निष्पाप कुछ श्रार्थ-शक्तियों के दबाने का प्रश्न सम्मुख होगा, जो हर प्रकार से श्रमुचित है। सोमदेव—ठीक ही है। तब फिर एक मास में सेनाएँ सन्नद्ध कर-करके हमारी तीनो शक्तियाँ त्राक्रमण करने लगें। देव त्रमोधभूति की सेना तो इस समय पास है नहीं, किंतु जितने पुरुष-प्रधान हैं, वे इतर सेनात्रों का नेतृत्व करेंगे ही ?

श्रमोघभूति—इसमें क्या संदेह है, वरन् तत्त्रशिलावाले यिद युद्धोन्मुल हुए, तो उस श्रोर के सारे सशक्त कुनिंद वीर कई सहस्र की सेना भी उपस्थित कर सकेंगे।

विक्रम—मैं तो समकता हूँ, यदि उस और के शक सुगमता-पूर्वक पराजित हो गए, तो श्रागे बदकर हम लोग संभवतः कुनिंद-मोचन में भी समर्थ हो सकें।

श्रमोधभूति—समभ तो ऐसा ही पड़ता है। वहाँ थोड़ी ही सी माथुर राक-सेना होगी। सहसा आक्रमण से बहुत कुछ काम बन सकेगा।

ताम्रलिप्तिर्षि—शक लोग श्राक्रमण करने में कोई राजनीतिक सूचना तो देते नहीं। सिंध में न-जाने कितनी छोटो-छोटी शक-शिक्रयाँ हैं। उन सबको सूचना कहाँ तक दे सकेंगे? श्राक्रमण ही सूचना मान ली जायगी। वहाँ रहने का उन जाति-हीन विदेशियों का प्राकृतिक श्रधिकार है कौन-सा? उन सबकी लूट-मार की तो बात ही है।

विक्रम - यही बात है पूज्यपाद नानाजी।

## ( ब ) सिंध, तत्त्वशिला श्रौर कुनिंद-विजय

श्रनंतर सर्व-सम्मति से सेना सन्नद्ध हुई, श्रीर यथाकाल सिंध पर श्राक्रमण प्रारंभ हुन्ना। पतित्थान तथा लाट श्रीर सौराष्ट्र पर शत्रुश्चों के श्रचानक वार रोकने को नियमानुसार उचित संख्या में सेनाएँ छोड़ दी गई थीं। तीनो शक्तियों को मिलाकर प्रायः दो जाख सेना सिंध में श्राक्रमण करने जगी. श्रीर वहाँ के छोटे-छोटे राज्य परम शीघ्रता-पूर्वक श्रधिकार में श्राने लगे। तहेशीय सारी शक-शाहियों में हाहाकार मच गया । श्राक्रमण ऐसी शीघ्रता से हुए. श्रीर विविध शाहियों पर वार इस युक्ति से किए गए कि एक-एक मास में बीस-बीस. पश्चीस-पश्चीस शाहियाँ निम् ल होने लगीं । उनमें से चार-चार, छ-छ मिल-मिलकर भी लड़ीं, किंतु प्रचंड श्राक्रमण के श्रागे उनकी दाल न गली। जो शाहानुशाही सिंध में थी, वह भी सबल न थी । तो भी उसने अपना सांधिविप्रहिक भेजकर तत्त्रशिला-वालों से सहायता पाने की प्रार्थना की । इधर से श्रमोधभूति के भी लोग पहुँचे, श्रीर शाचीन कीनिंद मित्रता के नाते उसकी तटस्थता स्थापित रखने का प्रयत्न करते रहे। तो भी तच्चित्रावालों पर सहठ ऐसा भाव श्रंकित किया गया कि सिंधी बल ध्वस्त होने से भारतीय शक-शक्तियों की जड़ कट जाने को थी। सिंधवालों ने माथर शक्ति से भी प्रार्थना की, किंतु ऋधिक दुरी के कारण वहाँ से कोई संतोष-जनक सहायता न मिल सकी, केवल मित्र-भाव-गर्भित, सहदयता-पूर्ण कथन-मात्र हुए, जिनसे किसी को कोई संतोष न दुश्रा। इधर तत्त्रशिला से शाहानुशाही का अच्छा व्यवहार था, श्रीर सिंधी पराजय से उस राज्य ने श्रपना प्रभाव-पतन निकट समका। इन कारणों से अमोघभूति के मित्रों का यत्न सफल न हुआ, तथा तचशिला से पचास सहस्र सेना निधी सहायता को आई।

फिर भी इतनी सेना से भी शाहानुशाही कोई विशेष प्रभाव प्रद्रशित न कर सकी, श्रीर परम शीव्रता-पूर्वक पहले ही की भाँति प्रतिमास दस-दस, बीस-बीस शाहियाँ निमू ल होती रहीं। फल यह हुश्रा कि शायः छ मास में पूरे सिंध-प्रांत पर मालवों का श्रिधकार हो गया, तथा उनकी सम्मिलित विजयिनी सेना निर्वेल तक्षशिला-राज्य के भी दवाने को श्राधसर हुई। वहाँ सांधिविप्रहिक ने श्राकर

विक्रम तथा सोमदेव से विद्यापीठ-संबंधी इनकी शिक्ता के नाते बहुत कुछ कथनोपकथन किए. किंतु तचशिखा द्वारा श्रनावश्यक सिंधी सहायता के कारण इन दोनों के चित्त कृपा-युक्त न हो सके। जिस काल परिचम से विक्रमीय तथा गुर्जरसेना ने तत्त्रशिला पर प्रचंड चढ़ाई की, उसी समय श्रमोधभूति के प्रयत्नों से प्रायः पचास सहस्र कौनिंद योद्धा पूर्व की श्रोर से श्राक्रमणकारी हुए। तत्त्रशिलावाली शक-शक्ति इन दोनो प्रहारों के सँभाजने में समर्थ न हो सकी, तथा प्रायः तीन मास के युद्ध से मिलित सेनाओं का उस राज्य पर भी श्रिधकार हो गया। सिंध श्रीर तत्त्वशिला के शकों को यह श्रिधकार दिया गया कि वे या तो पूरे भारतीय हो, हिंदु अथवा बौद्ध बनकर यहाँ की संस्कृति के छांग बनें, अथवा अपने देश शक-स्थान को चले जायँ। बहुत थोड़े लोग बाहर गए, तथा शेष शक-वृंद पूर्ण भार-तीय बनकर प्रजा के रूप में श्रपने-श्रपने स्थानों में बना रहा। राजा विक्रमादित्य को सिंध तथा तन्नशिला के भारी कोष प्राप्त हुए, तथा उनकी सहायता से बाहर श्राप हुए कौनिंदों को मिलाकर एक बृहत्तर सेना प्रस्तुत की गई।

तचशिला के पतन से मथुरा में भी भारी खलभली पड़ी, तथा कुर्निद-राज्य में रचक-दल प्रायः पचास सहस्र से एक लच कर दिया गया । फिर भी विक्रमीय श्राक्रमणकारी सम्मिलित दल तीन लच हो चुका था, श्रीर इयने परम शीघ्रता-पूर्वक कुर्निद पर भी धावा बोल दिया। जब तक बाहर से कोई विशेष सहायता श्राष, तब तक कौनिंद चित्रय प्रजा ने भी शकों के प्रतिकृल यत्र-तत्र राज-विद्रोह के सबल मंडे उठाए। एक लच शक-सेना तीन लच श्राक्रमणकारियों तथा प्रजा के भी प्रवल विद्रोह से विशेष पुरुषार्थ न दिखला सकी। श्रति शीघ्र प्रायः साठ सहस्र माथुर सेना कट गई, श्रीर शेष दल को कादरता-पूर्वक श्रारमसमर्पण करना पढ़ा। इस

प्रकार राजा श्रमोघभूति का खोया हुश्रा देश श्राठ ही दस मास के भीतर फिर से मिल गया, श्रीर कुनिंद में हपोंस्पव की बधाइयाँ बजने लगीं। जितनी संपत्ति कुनिंद-पति ने पराजय के समय यत्रतत्र वनों में गाइ रक्ली थी, वह खोदवाकर फिर से राजधानी में लाई गई। श्रनंतर प्रचुर संख्या में धन-धान्य, रथ-गजादि दायज के रूप में प्रेम-पूर्वक मधुरा भेजे गए, जिन्हें पाकर घोडास हपिंत भी हुए, क्योंकि सम्राज्ञी चित्रादेवी को प्रसन्न रखने के विचार से वह कुनिंद पर श्रपना स्थायी श्रधिकार स्थापित रखने के बहुत उरसुक न थे। मालव-पति ने श्रपने नवविजित सिंध तथा तच्यिला-प्रांतों में प्रजा-पालन की वही कृपा-पूर्ण नीति चलाई, जिसके कारण इनका सारा देश राजभक्त तथा सुखी रहता था।

#### (स) प्रजा-पालन

श्रव राजा श्रमोघभूति ने पूरा कौनिंद बल जोड़कर फिर से श्रपना गणसंघ स्थापित किया, तथा कहें मास के कठोर शक-शासन से जनता जो दुखी तथा न्यूनाधिक संपत्ति-हीन श्रथवा ऋणी हो गईं थी, उसे समृद्धिशालिनी बनाने के विचार से विक्रम, ताम्रलिसिर्षि, सोमदेव तथा वीरवर से मंत्रणा करके राजा श्रमोघभूति ने तीन वर्षों के लिबे प्रत्येक राजकर स्थगित कर दिया। यह भी राजाज्ञा निकली कि इस काल के श्रनंतर भी राजा की श्रोर से कर प्रहण तभी होगा, जब जनता स्वयं सहठ प्रार्थना करेगी।

इस प्रकार तीन वर्ष कर-मुक्त रहने से जनता पूर्णतया ऋण-मुक्त तथा संपन्न हो जायगी, ऐसा निश्चय हुआ। श्रनंतर राजा अमोघ-भूति, सारे मंत्रिमंडल तथा जनता के मुख्यातिमुख्य प्रतिनिधियों से प्रेम-पूर्वक मिलकर तीनो राजा श्रपने-श्रपने देशों के लिये प्रस्थित हुए। वीरवर विक्रम के साथ रहे। कुनिंद को उपयोक्त राजसभा में की निंद मंत्रिमंडल की प्रार्थना पर यह निश्चित हुन्ना था कि विक्रम को "कृतराष्ट्र" तथा "शकवधू वैधव्य दीचागुरु" की भी उपाधियाँ दी जायँ। उपर्यक्त सिंध, तच्चशिला तथा कुनिंद के युद्धों में प्रायः चार लच्च युद्धाकांची शकों का संहार हुन्ना था, यद्यपि श्राक्रमण्कारियों की हताहत संख्या पचास सहस्र के उपर न जा सकी थी। सबका यह निर्णय सुनकर विक्रम ने प्रार्थना की थी कि इन उपाधियों का प्रचार पितन्थान में मालवों के स्वीकार के पीछे होना योग्य था। यह विचार भी सबों को रुचिकर लगा था। श्रनंतर सब राजागण ससेन अपने-श्रपने देशों में कुशल-पूर्वक जा पहुँचे।

जिस समय पतित्थान से विजयिनी सेना प्रस्थान करने को थी, उसी दिन राजमहिषी रूपरेखा ने विक्रम के पुत्र-रत्न को जन्म दिया था। उसका शुभ नाम धर्मादित्य रक्खा गया था । जिस दिन विजय-प्राप्ति के पीछे श्रापका शुभागमन पतित्थान में हुन्ना, उसी दिन राजमहिषी हर्नेंदुदेवी द्वारा भी एक पुत्र-रन प्राप्त हुआ, जिसका नाम विक्रम-चरित्र रक्खा गया। दोनो पुत्रोत्पत्तियों पर बड़ा हर्ष मनाया गया। पतित्थान में मालव-प्रतिनिधियों की एक बृहत्सभा एकत्र की गई, जिसमें उपयुक्त दोनो उपाधियाँ प्रसन्नता-पूर्वक सर्व-सम्मति से स्वीकृत हुई। मालवों की यह भी सम्मति हुई कि श्रधिकार-तेत्र के बहुत बढ़ जाने से अब इस संघ की उपाधि राज्य के स्थान पर साम्राज्य की मानी जाय। यह भी सर्व-सम्मति से स्त्रीकृत हुन्ना। श्रनंतर श्रवंति-श्राकर के संबंध में विचार किया गया कि संभवत: शक-शक्ति दिचारी जयपुर के बदले में ये दोनो प्रांत देने को सम्बद्ध हो जाय, क्योंकि वह प्रांत उस राज्य के निकट था। इस पर उस श्रोर-वाले मालव-प्रतिनिधियों ने घोर विरोध किया। उनकी सम्मति हुई कि युद्ध में एक-एक मालव वीर कट मरने की प्रस्तुत था, किंतु राज्य-परिवर्तन को नहीं। सबकी सम्मति यही हुई कि ऋपने तीनो प्रांत सुदृढ़ रक्खे जायँ, तथा श्रवंति-श्राकर के वापस लेने का प्रबंध श्रागे-पीछे उचित श्रवसर पर किया जाय। सभी प्रतिनिधियों ने विक्रमीय समर-कौशल की भूरि-भूरि प्रशंसा करके भारी विजयों पर पूर्ण प्रसन्नता के साथ हर्षोल्लास प्रकट किया। त्रनंतर श्रापने यह सम्मति दृढ़ की कि सारी जनता को ऋग्। मुक्क तथा संपन्न करने के विचार से श्राप तीन वर्ष-प्रयंत उसे कर-मुक्त करना चाहते थे। यह बतलाया गया कि विजयों से इतना कोष प्राप्त हो चुका था कि नियमित ब्यय के साथ चलाने से इसी धन द्वारा सारा लोकतंत्र राजब्यय-सहित प्रसन्नता-पूर्वक चल सकता था। यह भी कहा गया कि तीन वर्षों के पीछे भी राजकर तभी लिया जाना था, जब जनता संपन होकर इस विषय पर स्वयं प्रार्थना करे । प्रतिनिधियों ने जनता पर इतनी भारी कृपा के लिये धन्यवाद तो भूरि-भूरि दिए, किंतु इतना खेद भी प्रकट किया कि वैयक्तिक रूप में राजा को अमुचित श्रार्थिक संकी गाँता का कष्ट श्रवश्यंभावी था। विक्रम ने उन सबको भली भाँति समभाया कि भविष्य में भी उन्हें स्वयं कोई कष्ट श्रसंभव था, क्योंकि विजय में कोष भारी प्राप्त हुन्ना था, जो गुर्जर तथा मालव वीरों में उदारता-पूर्वक वितरित होने पर भी बहदाकार श्रीर मालवों को चिर काल-पर्यंत श्रार्थिक कष्ट से बचा सकने के योग्य था। श्रनंतर राजा को भूरि-भूरि धन्यवाद देकर यह राजसभा भंग हुई । कुनिंद श्रीर मालव-संघों में ऐसी कृपा-पूर्ण श्राज्ञाश्रों के प्रचारित होने से लाट तथा उत्तरी गुजरात ने भी यही घोषणा श्रपने-श्रपने राज्यों में निकाल दी। इन चारों राज्यों की सारी जनता मारे हुई के फूली न समाती थी, श्रौर पड़ोसी राज्योंवाले लोग इनके सौभाग्य तथा श्रपने दुर्भाग्य पर नित्य ही विचार किया करते थे। वे सब यही चाहते थे कि किसी भाँति हमारा देश भी मालव-राज्य में सम्मिलित हो। सौराष्ट्, सिंध श्रीर तत्त्रशिला के जो शक लोग थे, वे भी विक्रमीय उदारता से श्रपने भाग्य की सराहना करने तथा सच्चे चित्त से राजभक्त होने लगे।

#### (द) शकों से भी संधि

श्रनंतर विक्रम ने श्रपने मित्र वीरवर को उचित शिचाएँ देकर प्रेम-पूर्वक कुनिंद-पति श्रमोधभूति की सेवा में भेजा, जहाँ यथा-योग्य परामर्श करके श्राप शक-राजधानी मथुरा में उपस्थित हुए। इनकी एकाएकी निष्कारण उपस्थित से कई शक प्रधान-पुरुषों को श्रारचर्य-सा हुश्रा, किंतु श्राप माथुर सांधिविग्रहिक से वार्ताजाप करके महाचत्रप पोडास से मिले। उस श्रंतरंग दरवार में महाचत्रप ने सिवा महामंत्री तथा सांधिविग्रहिक के श्रीर किसी मंत्री को भी न सम्मिलित किया। श्रनंतर यों वार्ताजाप होने लगा—

वीरवर — इमारे दोनो स्वामियों, मालव विक्रमादित्य श्रथच कौनिंद श्रमोघभूति, ने देव की सेवा में बहुत-बहुत प्रणाम एवं श्राशी-वांद निवेदित किए हैं, तथा यह पुछ्रवाया है कि देव का चित्त प्रसन्न तो है, तथा सातो राज्यांग मंगल-पूर्वक सुदृद हैं न ?

षोडास—श्रार्य ! मैं इन मेहरबानियों के लिये हज़ार-हज़ार शुक्रिया श्रदा करता हूँ, श्रोर ज़ाहिर करता हूँ कि उनसे मेरी ख़श-नूदी मिज़ाज का हाल श्रज़ी करके मेरी जानिब से बहुत-बहुत मिज़ाज-पुर्सी कीजिएगा । क्या यह भी फरमाने की तकलीफ उठाइएगा कि वह दोनो श्रज़ीमुरशान गणसंघ इस कदर इज़्ज़तबख़्शी फर्मा-कर मेरे लिये क्या श्रहकाम सादिर फर्माते हैं ? हत्तलइम्कान हुक्म बजा लाने में दरेग न होगा । जहाँ तक मेरा ख़याल जाता है, श्राजकल कोई शाही श्रम्न तो पेश है नहीं ।

वीरवर—देव ! मैं उन दोनो गणसंघों की श्रोर से इन चरणों में प्रेषित नहीं किया गया हूँ, न महासत्रपत्नी की सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। मुक्ते तो देव विक्रमादित्य और देव श्रमोधमृति ने वैयक्तिक रूप में देव षोडास के चरणों में प्रेषित किया है।

षोडास—तब तो कासिद न होकर त्राप हमारे दोस्त हैं। त्राइए, एक बार मोहब्बत से गले मिलकर पीछे,गुफ़्तगू शुरू करें।

वीरवर—यद्यपि यह कृपा मेरी पदवी से बहुत बढ़कर है, तथापि देव की खाज्ञा खपेल है। ( दोनो उठकर प्रेम-पूर्वक गले मिलते हैं।)

षोडास—श्रच्छा, दोस्तमन ! श्रव फर्माइए, मेरे लिये क्या संदेश लाए हैं ?

वीरवर—हमारे दोनो स्वामी यह सुनकर अध्यंत प्रसन्न हुए हैं कि देव को मिलका चित्रादेवी से युवराज की प्राप्ति इन्हीं दिनों हुई है। इसके लिये हृदय से बधाई दी गई है! हमारे यहाँ भारतीय नियम तो ऐसा है कि कन्या का प्रथम संतान मातामह के यहाँ उत्पन्न हो, जो बात कई प्रकट कारणों से इस बार संपन्न न हो सकी। श्रब देव श्रमोधभूतिजी की बिनती है कि देव स्वयं हमारी राजकुमारी तथा दौहिन्न को लेकर एक बार कुनिंद पधारें। उधर देव विक्रम की बिनती है कि स्वयं वह तथा राजमहिणा हनेंदुदेवी चचीजी देवी तथा उनके नवजात शिशु के देखने को बहुत उत्सुक हैं, श्रथच देव के भी दर्शन चाहती हैं। यदि राजकीय कार्यों से किसी प्रकार समय निकल सके, तो देव कुनिंद तथा पतित्थान पधारने का कष्ट श्रवश्य उठाएँ, ऐसी उन दोनो की नतमूर्धा होकर प्रार्थना है। यह निमंत्रण वैयक्तिक श्रथच राजकार्यों से पूर्णत्या असंबद्ध है। इन्हीं प्रार्थनाओं को लेकर में चरणों में प्रेषित हुश्रा हूँ।

षोडास—दोस्तमन! मैंने श्रव तक हिंद में दोस्ती का कोई ऐसा न्योता नहीं पाया था, न यहाँ ऐसी रिश्तेदारियाँ हुई थीं। श्राज इस नए रिश्ते के खुलने से निहायत महज़ज़ हो रहा हूँ। दुफ़्तर श्रज़ीज़ श्रज़ जान हर्नेदुदेवी के मिलने को मैं ख़ुद निहायत ख़्वाहाँ व जोयाँ हूँ। हत्तलइम्कान बहुत जल्द श्रापके हमराह चल्ँगा। ताहम वज़ीरों से तनहाई में मिलकर शाही कामों का इंतिज़ाम करना होगा, श्रीर यह भी दिखाफ़्त करने की हाजत होगी कि क्या महीने-दो महीनों के लिये मुक्ते उन कामों से फ़ुरसत मिल सकेगी ? मिलका साहबा इन बातों से किस कदर महज़ूज़ होंगी, वह ज़ाहिर ही है।

इस प्रकार बात होने के पीछे प्रणामादि करके वीरवर श्रपने

डेरे पर चले गए, तथा महाचत्रप ने इस श्रंतरंग सभा में दंडपाशा-धिकरण तथा महादंडपाशिक को भी सम्मिलित करके यों बात की-षांडास-मेरे श्रजीज वजारा ! कुनिंद श्रीर पतित्थान से श्रपनी सियासती नाचाकी ज़रूरत से ज़ायद समभी जा सकती है, लेकिन रिश्तेदारी भी दोनो से निहायत कुर्ब की है। राजा श्रमोघभूति को मिलका साहबा की ख़ातरिन् मैं सारा कुनिंद वापस कर रहा था, मगर उस फ़रिश्ता-ख़रलत ने ज़रिए मेहरबानी मुल्क लेने से इनकार करके ज़ोर-बाज़ से वापस ले जिया। मैंने भी उसे रखने की ज़्यादा कोशिश न की। इधर तो मुल्क छीना, मगर उसी वक़्त मलिका की वजह से श्रज़ी मुश्शान जहेज़ भी भेजा । इधर मैंने मालवों से सख़्त दुश्मनी होते हुए बेटी हन के लिये उसकी सारी जायदाद भेज दी, व नीज़ काफ़ी मिझदार में हैसियत शाही के मुताबिक जहेज़ भी दिया। जुम्ला हालात पर ग़ौर करके मैंने बिल मंजूरी मेरे गो यह शादी हुई थी, ताहम उस पर नारज़ामंदी न की। उन लोगों ने सिंध श्रीर तचशिला तो फ्रतेष्ठ कर लिए व नीज़ श्रपना कुनिंद भी वापस ले लिया, मगर सल्तनत हाज़ा की एक श्रंगुल ज़मीन पर दस्तंदाज़ी न की, न श्रवंति-श्राकर पर ही कोई कोशिश की, हालाँकि ये दोनो सूबेज़ात हैं उन्हीं के, श्रीर उज्जियनी निकल जाने से माजवों की काफ़ी बदनामी भी है। ऐसी हाजत से ज़ाहिर है कि वह शाहान हमारी शक कोम के ज़िरए छीने हुए अपने दीगर ममालिक तो वापस ले रहे हैं, मगर साथ-ही-साथ रिश्ते-दारी का भी पूरा लिहाज़ रख रहे हैं। अब मुक्ते बज़ाने ख़ुद कुनिंद व पितिथान को मय मलिका व शीरख़ीर वली अहेद के मुहच्बताना याद करते हैं। इनके बाबत क्या राय है ? क्या कोई ख़तरे का भी शक मुमकिन है या महज़ दोम्ती है ?

महामंत्री—वीस्वर को मैं एक ज़माने से जानता हूँ। निहायत नेक, शरीफ व कील-फ़ेल का सचा नौजवान है। उपकी ज़बान पथर की लकीर है। कुनिंद व मालव शाहान भी श्राला रुतवे व चाल-चलन के शढ़न हैं। वीरवर की जितनी बातें हुज़ूर पुरनूर से हुई, उन सबसे सदाकत टपकती थी। मैं तो इपमें कोई घोखा नहीं देखता, बिक इस बात से इन तीनो सल्तनतों में देखा दोस्ती का भी श्राग़ाज समकता हूँ। मामला रियासती न होकर है ज़ाती ज़रूर, मगर ज़ात ही से रियासतें भी चलती हैं। कुनिंदों व मालवों से कौन-सी पुरानी मज़बूत दोस्ती थी ? महज़ वीरवर की विक्रम से जो ज़ाती यारी हुई, उसी से श्रमोधभूति से भी उनकी यगानगियत बढ़ गई, जो वक्त ज़रूरत के किस कदर काम श्राई ? इस मौक़े पर बंदे का मिज़ाज शक पर नहीं जाता।

सांधिविप्रहिक—वात तो जाती है, मगर हुन् की रवानगी तनहाई से तो होगी नहीं, बहरहाल जाती वनीर व नीज़ इस श्रहकरा को हमरकाब होना होगा ही। मुमिकन है, इसी सिलिसिले में कोई देरपा सुलह हो जाय। सौराष्ट्र, सिंध श्रीर तचिशाला की शक सल्तनतें ख़म हो ही चुकी हैं। श्रब श्रपनी ही बाक़ी है। दुश्मनों की ताक़त काफ़ी बढ़ चुकी है। श्रगर सख़ती के साथ मामले श्रपनी जानिब से चलाए जाय व नं ज़ मुकाबिला हो जाय, तो दुश्वारी का सामना ज़रूर श्राए। मैं नाडम्मीद नहीं हूँ, मगर बिला वजह

दुश्मनी बहाने से फ़ायदा ही क्या ? ज़माने की रंगत देखते हुए श्रव अपने को भी हिंदोस्तानी ताक़तों से मिलकर चलने की ज़रूरत है। जब ये दोनो अपने जानी दुश्मन होकर भी मोहञ्बताना बर्ताव चाहते हैं, श्रोर रिश्तों को देखते हुए इसमें कोई तश्रज़ुब भी नहीं, तब अपनी ही तरफ़ से क्यों पीछे हटना हो ? जब कुन्दि की शहजादी ही अपनी मिलका हैं, तब उधर से घोखा ग़ैरमुमिकन है। क्या दामाद या नवासे का बुरा सोईंगे ? रहा विक्रम का मामला, यह भी हैं तो अपने दामाद ही। अपनी ही बेटी क्या अपने साथ बुराई करेगी ? शक को मेरी राय नाक़िस में गुंजाहश नहीं है।

दंडपाशाधिकरण—कुनिंद से तो मुक्ते कोई ख़तरा नहीं, मगर पितत्थान के दो सूबे जात लिए बैठे हैं। बिलकुल भोलेपन से दूसरे नतायज भी ग़ैरमुमिकन नहीं। बेटी तो चचा के ख़िलाफ न जायगी, मगर उसकी वहाँ कोई कवीकृत्रत ही क्या है ?

महादंडपाशिक—मुभे तो ऐसा दिखता है कि विक्रम एक निहा-यत दर्जे श्राला तबके व मिज़ाज का रईस है। वह श्रपने दोस्त श्रमोघभूति के दामाद से धोखा कभी नहीं कर सकता, न श्रपनी श्रज़ीज़ श्रज़ जान रानी को नाशाद करेगा। मेरी भी राय महामंत्री से मिलती है। मिलका भी इस बात से बहुत ख़श होंगी।

पोडास—तब फिर कसरत राय जाने ही की तरफ़ है, श्रीर मैं भी यही सोचता हूँ। श्रार्य सांधिविग्रहिक मेरे साथ जायँगे ही। बाक़ी श्राप तीनो वज़रा चौथे श्रचपटलाधिकृत को मिलाकर मेरी श्रदम मौजूदगी में सल्तनत चलाइएगा। यहाँ हिंदोस्तान का यह भी तरीक़ा है कि श्रपने नवासों की पैदाइश पर नाना की जानिब से नज़ू में सामान दिया जाता है। उसका भी इंतिज़ाम कर लिया जाय।

इस प्रकार निश्चय करके महाचत्रप षोडास वीरवरजी को साध

लेकर समुचित संख्या में श्रनुवायियों तथा एक सहस्र सेना के साथ कुनिंद पधारे। वहाँ इनका, राजमहिषी का तथा नवजात शिशु का ष्ठचित से श्रधिक मान हुत्रा, श्रौर भेंटें भी समयानुवार दी गईं। श्रपने रवशुर से प्रेम-पूर्वक मिलकर श्राप श्रःयंत प्रयन्न हुए। उधर चित्रादेवी को जो श्रकथनीय श्रानंद हुआ, वह वर्णनातीत है। श्रनंतर चार-छ दिनों के पीछे श्राप पतिःथान के लिये प्रस्थित हुए। इस बार राजा श्रमोघभूति भी साथ गए। जब ये सब लोग वहाँ पहुँचे, तत्र श्रानंद-सागर-सा हिलोरें लेने लगा। राजमहिषी हर्नेदु-देवी श्रपने चाचा, काकी तथा नवजात भाई को देखकर श्रयंत प्रसन्न हुई। महाचत्रप तथा चित्रादेवी ने दौहित्रोत्पत्ति के कारण श्रपने पदानुसार उन्हें भेंटें भी दीं। महाचत्रप के श्रनुयावियों का भी यथायोग्य मान कुनिंद तथा पतिःथान, दोनो स्थानों में हुआ। कुछ काल परम प्रमन्नता पूर्वक यहाँ बिताकर तथा सृगयादि का पूरा स्वाद लेकर जब महाचत्रप की इच्छा स्वदेश पलटने की हुई, तब श्रापने श्रपने सांधिविग्रहिक तथा मालव-महामंत्री, सांधिविग्रहिक, वीरवर, राजा अमीचभूति श्रीर विक्रम की एक अंतरंग सभा जोड़कर भविष्य के विषय में भी यों बात की-

षोडास—विक्रमजी ! श्राप श्रीर राजा साहब से इस मर्तबा नज़दीक से मिलकर में निहायत महज़ूज़ हुश्रा हूँ। श्रव तक हम शकों के श्राप शाहान से दूर के ताल्लु कात रहे। मेरी श्रीर बेटी हुनेंदु की ज़ातों से रिश्तेदारी के भी मामते खुले, जिससे मैं इन दोनो शाहियों को श्रब श्रपने से इलाहिदा नहीं समकता। ऐसी ख़शी हासिल हो रही है, गोया तीनो शाहियाँ एक हों।

श्रमोधभूति—इसमें क्या संदेह रह गया है ? श्रायुष्मान् ! श्रव भी हम बोग यदि कोई दुजागी करें, तो ऐया ही होगा मानो हाथ श्राँख को श्रपने से पृथक समभे। विक्रम — काकाजी ! में तो श्रापको पितृतुस्य पूज्य विस्काल से समभता श्राया हूँ। जब स्वयं मेरा पुत्र श्रापका मानो दोहित्र ही है, तब भेद क्या रह सकता है ? श्रब किसी प्रकार के सदेह की श्रावश्यकता नहीं।

पोडास—इन्हीं वजूहात से मुभे ब्राफ़सोस होता है कि श्रापके जो दो सूबेज़ात में दाबे बैठा हूँ, वह हर्कत हालाते मोजूदा के लिहाज़ से नाज़ेबा है।

विकस-काकाजी ! वे प्रांत श्रापने युद्ध करके लिए थे। श्रापकी कमाई हुई वस्तु के लिये में लालच नहीं कर सकता। जब हम श्राप एक हो चुक, तब प्रांत श्रापके पास रहें, तो मेरे हैं, श्रीर मेरे पास रहें, तो देव के हैं। श्रव इस मामले में मुफे कोई दुःख शेष नहीं। इस निकट के संपर्क में स्वार्थ-परता का भाव ठीक नहीं। एक बात श्रवश्य रह गई है कि जो मालव-जनता उन प्रांतों में है, उसे यहाँ श्राने-जाने तथा यहाँवाली को उधर श्राने-जाने में पूर्ण स्वच्छंदता होने से राजाशों का प्रेम जनता में भी फेल जायगा। वहाँ की प्रजा युद्धार्थ हमारी सहायता तक कर सके तथा यहाँवाली श्रापकी। ऐसा ही श्रवंध योग्य है।

पोडाय-इसमें क्या हर्ज है ?

विक्रम - एक बात कुछ बड़ी है कि भैंने अपनी पूरी जनता को तीन वर्षों के निमित्त कर-मुक्त कर रक्का है। उन प्रांतोंबाली अब सोचती है कि वे यदि मालव-राज्य में होने, तो बहुत अच्छे रहते। इस विषय में प्रार्थना है कि आकर-अबंति के विषय में भी यही आजा हो जाय, और इससे जो हानि हो, वह सुमसे पूरी करा ली जाय।

पाडाय—जब पूरे सीराष्ट्र, सिंध, तत्त्वशिला, मालव-राज्य. लाट. शुमाली गुजरात श्रोर कुनिंद में श्राप साहबान ने ऐसी उल्रब्ल श्रहमी का हुक्म दे रक्ला है, तो क्या मैं दो सुबेज़ात में भी न दे सक्ँगा ? श्रापसे उसका हर्जा लेना बहुत मकरूह ख़ुद्दारज़ी होगी। (शक सांधिविग्रहिक से ) क्यों श्रार्थ ! ये दोनो सूबेज़ात श्रपनी माबकी रियासत से बहुत दूर हैं, श्रोर हमेशा कहा जा सकता है कि तीनो मालव-प्रांतों के इनके पास होने से वहाँ की वजह से इनमें भी मजबूरन ऐसा हुक्म देना पड़ा। श्रापकी क्या राय है ?

शक सांधिविग्रहिक—यही बात समक पड़ती है, ख़ोदावंद ! जब यहाँ के तीनो सूबेज़ात में भारी सख़ावत चल रही है, तब श्रपने सूबों में ऐसा न करने से रियाया में श्रपनी बदनामी व ख़दग़रज़ी की भी सूरत पेश श्राती है। मैं समकता हूँ, हुज़ूर का ख़याल हर हालत में क़ाबिल तारीफ़ है।

पोडास — तब फिर, बेटाजी ! मैं भी इन दोनो सूबेज़ात में यही हुक्म जारी किए देता हूँ । श्रीर तो कुछ बाक़ी नहीं है ?

विक्रम - मुभे श्रीर कोई बिनती नहीं करनी है।

षोडास — ( हर्नेंदुदेवी को बुलवाकर ) बेटी ! अब मैं मथुरा के लिये रवानगी के इरादे में हूँ। अगर तकलीफ़ न हो, तो दो-चार माह के लिये उधर की भी सेर एक बार फिर से कर न आस्रो। क़रीब डेढ़ साल से इधर ही हो।

हर्नेंदुदेवी—चचाजान ! यह तो मैं ख़ुद अर्ज़ करनेवाली थी। (विकम से) क्या दो-चार माह को उधर जाने की इजाज़त अता हो सकती है ?

विक्रम—इसमें क्या हानि है ? जाना तो सुफे भी योग्य था, किंतु इन दिनों कार्य-भार विशेष है। पजटते समय त्रापको वहाँ जाकर जिवा लाऊँगा।

पोडास-यह बहुत ही ठीक है।

अनंतर हर्नेदुदेवो को साथ लेकर महाचत्रप पोडाय प्रेम-पूर्वक मिल-भेंटकर सवर्ग मथुरा को प्रस्थित हो गए।

# तेरहवाँ परिच्छेद

# सिंधुक से संधि तथा प्रजा-संरच्या

### ( अ ) शातवाहन सिंधुक से संधि

माथुर शक-शक्ति से पूर्ण मैत्री स्थापित हो जाने से विक्रम को किसी प्रकार की कोई चिंता शेष न रही। श्रतएव श्रापने मित्र श्रांध्रपति सिंधुक से समाचार कहला भेजा कि उनके प्रेम-पूर्व क दर्शन शीघ्र चाहते थे। यह सुनकर उन्होंने श्रपने महामंत्री श्रार्य लूतवर्ण को पतित्थान भेजकर इस प्रेम-पूर्ण मिलन से पूरी प्रसन्नता प्रकट की। एक श्रंतरंग सभा में विक्रम, वीरवर श्रीर लूतवर्ण में वार्तालाप होने लगा—

विक्रम—श्रार्य ल्तवर्णजी ! श्रापके यहाँ पधारने से मैं बहुत सम्मानित हुश्रा हूँ। इस बात का मुक्ते भारी खेद है कि परसाल कार्य-भाराधिक्य से मैं श्रीकाकुलम न जा सका। श्रव स्वस्थ हूँ। यदि मेरे मित्र को कोई कष्ट न हो, तो चलने को सहर्ष प्रस्तुत हूँ।

लूतवर्ण — श्रापने तो जादू की-सी छुड़ी फेरकर प्रायः एक ही वर्ष में सारी शक-शक्ति लुप्तप्राय कर दी। राज्य भी इतना बढ़ा जिया है, जितना मालवों का कभी न था। श्रीमान् की तथा श्रपनी श्रोर से इन विजयों पर में श्रापको शतशः बधाई देता हूँ, श्रीर ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह देव को शत वर्ष-पर्यंत इसी भाँति राज्य-वर्षक बनाए रहे।

विक्रम-बड़ी ही कृपा हुई आर्थ !

लूतवर्ण-श्रीमान् ने देव की श्रवाई का समाचार पाकर मेरे द्वारा यह विनती कराई है कि मौखिक बधाई श्रर्पित करने तथा प्राचीन मैत्री को पुन: जाग्रत् करने का मुख लूटने को वह स्वयं पितत्थान पधारना चाहते हैं। श्राप पीछे से सुश्रवसर पर कृपा कर सकते हैं।

वीरवर — म्राज्ञा तो, म्रार्थ ! म्रापकी बहुत ही योग्य है, किंतु प्रथम प्रार्थना हमीं लोगों की है। इस बार वहीं चलकर दर्शन कर लेंगे। फिर यथावकाश देव के यहाँ पधारने से पितःथान का म्रकथनीय सम्मान होगा ही। क्यों न देव ?

विक्रम-यही बात है, मित्रवर !

लूतवर्ण-यह भी उचित ही है। श्रच्छा हुश्रा कि श्रपने मालव-बल को देदीप्यमान करने के पीछे श्रापको श्रतिशीघ पधारने का समय मिल रहा है। मालव-शक्ति ऐसी शीघता से इतनी प्रबल उन्नति कर सकेगी, ऐसी श्राशा स्वप्न में भी नहीं की जा सकती थी।

विक्रम—केवल मालवों ने इतनी उन्नति की भी नहीं है। वह तो सौराष्ट्रीय बल-हीनता, लाट-मोचन तथा नानाजी श्रीर लाट की कृपा से भारी सेना एकत्र हो गई, जिससे एवं कौनिंद तत्परता से काम बन गया। जब परसाल श्रार्य का श्राना हुश्रा था, तब दशा बहुत संदिग्ध थी। ईश्वर ने सभी भाँति कुशल कर दी।

ल्तवर्ण—यह देव की नम्रता-मात्र है कि ऐसे कथन हो रहे हैं। सौराष्ट्र श्रीर लाट श्रापने बड़े कौशल श्रीर शौर्य से हस्तगत किए। खड़-युद्ध में भूमक को पराजित करना किसी श्रन्य का काम न था। जीत-जातकर केवल शौर्य-गर्भित युद्धाह्वान से ऐसा संशयाकीर्ण द्वंद्ध-युद्ध उठा लेना श्राप ही का काम था। जितने काम श्रापने किए, सब श्रनुपमेय शौर्य-पूर्ण थे। इतनी सहायता पाकर लाट समय पर साथ खड़ा कैसे न होता, विशेषतया नवीन संबंध भी हो चुकने पर ? उधर उत्तरी गुजरात है किसका ? देव ने सेन-संचालन ऐसे रख-कौशल से किया कि शत्रुत्रों से कुछ करते-धरते न बना। अब यदि श्रीकाकुलम पधारने की इच्छा हो, तो तैयारी की जाय। मैं भी साथ ही चलुँगा।

वीरवर---यह बड़ी ही कृपा हुई, ग्रार्थ !

श्रनंतर चलने का प्रबंध ठीक करके एक सहस्र सेना, सांधिविग्रहिक, महामंत्री तथा वीरवर को साथ लेकर राजा वीर विक्रमादित्य
मंत्री लूतवर्ण को साथ लिए हुए पितित्थान से चलकर यथासमय
श्रीकाकुलम पहुँचे, जहाँ साढ़े तीन कोस ग्रागे जाकर राजा सिंधुक
ने मंत्रिमंडल तथा दो सहस्र सेना के साथ उनकी ग्रगवानी की।
दोनो मित्र परम प्रेम-पूर्वक मिले, तथा राजधानी में पहुँचकर एक ही
सिंहासन पर विराजे। दस-बारह दिन-पर्यंत मालव-पित वहाँ परम
प्रसन्नता-पूर्वक रहे, जिनमें मृगया, सवारी, सैर ग्रादि के समुचित
प्रबंध हुए। सम्राट् सिंधुक ने भी गत मालव-विजयों पर परम
प्रसन्नता तथा सहदयता के साथ विक्रम को बधाई दी। ग्रनंतर
दोनो राज्यों के महामंत्रियों, सांधिविग्रहिकों तथा वीरवर को साथ
लेकर दोनो नरेशों में गुष्त मत्रणा सभा-भवन में होने लगी।

सिंधुक — किहए मित्र ! हमारे महामंत्री आर्य लूतवर्ण की आज्ञा का अपमान करके आपने इस राज्य की सेवा स्वीकार न की, इस बात का इन्हें अद्य-पर्यंत उपालंभ है। ऐसे धन-हीन एक साधारण व्यक्ति को इन बेचारों ने क्या नहीं देना चाहा, किंतु आपका चित्त ठिकाने न आया।

विक्रम—कहूँ तो क्या कहूँ ? देव ! नौ बढ़ियों का चित्त थोड़ी ही प्रभुता पाकर हाथ से बेहाथ हो जायुा करता है ।

लूनवर्ण - फिर प्रभुता भी क्या मिली थी ! यही न कि शोड़ी-सी युद्ध-विद्या-मात्र प्राप्त हो गई थी । उसी से पैर पृथ्वी पर न पड़ने लगे ।

वीरवर—मैं भी बहुत समक्ताता रहा कि इतना गर्व ठीक नहीं, किंतु ऐसे लोग कब योग्य सम्मतियों को सत्कारते हैं ? क्यों न मित्र ?

विक्रम-उचित ही श्राज्ञा हो रही है।

सिंधुक-फिर शिवि चत्रियों को मालवों से क्या प्रयोजन था ?

विक्रम—इसका डौल तो स्वयं भगवान् श्रीकृष्णचंद्र गोप से यादव बनकर डाल चुके थे। मैंने कौन-मी नवीनता की ?

सिंधुक—हाँ, इस बात में तो श्राप उच्च कोटि में पहुँचते हैं; अस्मदादिक को ऐसे पूज्यों की पाद-वंदना करनी चाहिए। श्रन्य कोई उपाय ध्यान में नहीं श्राता।

विक्रम—ग्रवतारी पुरुष बनने ही को तो इतनी दूर कष्ट किया है, नहीं तो इतनी दौड़-धूप की क्या ग्रावश्यकता थी? कौन मिठाई रक्खी थी, जो दौड़ा त्राता?

सिंधुक—यही बात है, मित्र ! कहते ही हैं कि "जृठा खाइए मीठें को।" ग्रन्छा, श्राज भी चेत जाइए; कहिए, लूतवर्णजी की सेवा श्रव भी स्वीकार है या नहीं ?

विक्रम → स्वीकार न करानी होती, तो इतनी दूर जाकर पकड़ क्यों लाते ? क्यों न मित्रवर !

लूतवर्ण-- श्रव कहिए, किस नियम पर मित्रता निभाइएगा ? इतनी सेवा तो करनी श्रीर लेनी ही है।

वीरवर— उत्तर-पश्चिमी भारत तो इस काल ऋपने ऋधिकार में है। माथुर शक्ति से भी अंबंधों के कारण मित्रता-पूर्ण लंधि हो चुकी है। यह शक्ति मालव-नंसर्ग में है ही। सुके अमक पड़ता है कि कार्यों का चलाया पाटिलपुत्र का आम्राज्य न चनेगा। विचार में ऐया ऋाता है कि शातवाहन और मालव-शक्तियाँ ही श्रंत में वलवती रह जायँगी। इनमें पूर्ण मैत्री का व्यवहार है भी।

माथुर राज्य-पर्यंत मालव-राक्ति का प्रभाव-चेत्र समभा जा सकता है। उससे पूर्व किलंग-पर्यंत शातवाहनीय प्रभाव-चेत्र मान लिया जाय। किलंग से दिच्चण-पश्चिम तथा श्राकर-श्रवंति से पूर्व-दिच्चण जो भारतीय भू-भाग है, वह श्रभी श्रपनी दोनो शिक्तयों के प्रभाव-चेत्र से बाहर समभ पड़ता है। यदि कभी उधर प्रसर की बात उठेगी, तो भविष्य में प्रेम-पूर्ण विचार हो सकता है; श्रभी तो श्रावश्यक समभ नहीं पड़ता।

शातवाहनीय सांधिविम्रहिक—बात वीरवरजी की बहुत तुक की बेठ रही है; फिर जैसी जिसकी सम्मति हो।

मालवीय सांधिविग्रहिक--मुभे भी यह प्रभाव-विभाजन परम प्राकृतिक दिखाई देता है।

लूतवर्णं महामंत्री-है तो ठीक-ही-ठीक।

श्रमर गुष्त मालवीय महामंत्री--मुभे भी उचित दिखाई दे रहा है। मुख्य बात तो प्रेम-भाव है।

सिंधुक—लूतवर्णजी तो श्रापको श्रपने यहाँ का सामिरिक विभाग सौंप ही रहे थे। मैं भी विनती करता रहा। शिवि-रूप में प्रसन्न कर न सका, श्रब मालव-रूप में दोनो राज्यों का सामिरिक भार श्रापको उठाना है। इन दोनो में जो कुछ हो, सदैव प्रेम-पूर्ण सम्मित के साथ। यहाँ दो परम सुंदर सिंहासन प्रस्तुत हैं। एक नित्य व्यव-हार में श्राता है, द्वितीय मैंने कल श्रापको दिखलाया ही था। वह पित्थान भेजे देता हूँ। एक श्रवि का वरदान है कि जो इस पर बैठकर न्याय-वितरण करेगा, उसके हाथ से कभी श्रन्याय न होगा। मंत्रियों द्वारा दर्शाप हुए संधि-संबंधी नियम मुभे परम प्रसन्नता के साथ स्वीकार हैं। श्राशा करता हूँ, मित्रता के नाते श्राप उपर्युक्त सिंहासन भी स्वीकार करके मुभे बाधित करेंगे।

विकम--- मित्रवर ! हम लोगों का संधि-पत्र तो दोनो हृदयों

में श्रंकित है। जो कुछ हममें से एक भी कहे, वह सदैव दोनों को स्वीकार होगा। सिंहासन के विषय में जो श्राज्ञा हुई, वह भी मैत्री के कारण श्रश्राह्य केमे हो सकती है, यद्यपि ऐसा स्ववहार मित्रों में में श्राज प्रथम वार कर रहा हूँ। एक सच्चे मित्र की श्राज्ञा सदैव श्रपेल है।

सिंधुक—बड़ी कृपा। भला, आप शिवि और दस्द्रि क्यों बने थे ?

विक्रम—शकों से मालवों की अनवन प्राचीन है। इसीलिये किसी गड़बड़ की आशंका मिटाने को ऐसा किया था। यदि यह ढोंग मैंने न रचा होता, तो लूतवर्णजी की कृपा से इतना बड़ा कार्य-भार मिलता कैसे ? मुफे उस निर्वाचन का अब भी अभिमान है। एक सच्चे मित्र की ऐसी उच्च सम्मति किसने प्राप्त की है ?

विंधुक — तो भी मित्र ! तुमने उत्तर इस योग्यता से विना किंचि-नमात्र मुस्कराए दिया कि उस काल मुक्ते लेश-मात्र संदेह न हुआ। श्रापके तकों की सत्यता पूर्णतया मान्य दिखाई दी।

विक्रम—क्या कोई मिथ्या वात कही थी, जो स्रमान्य दिखाई देती ? जो बातें की थीं, श्रीर उत्तर दिए थे, वही विचार श्रब तक हैं। यही न कहा था कि पितृचरण की कृपा से भोजनाच्छा-दन का कष्ट न होगा। केवल चित्र-कला का व्यापार समय के साथ न्यूनाधिक श्रनावश्यक हो गया है।

सिंधुक—वह भी श्रनावरयक क्यों होने लगा? तीन वर्षों के लिये प्रजा कर-मुक्त हो ही चुकी है, उसी से काम चलेगा। (सब लोग हँसते हैं।)

विक्रम— हानि ही क्या है ? दरिद्र जीवन का श्रभ्यास ब्रह्मचर्या-श्रम से कर ही रक्खा है । किसी प्रकार काम चलता जायगा । सिंधुक---कुछ दिन सिंहासनों के मिण-सुक्रा बेचकर काम चलाना।

विक्रम- क्या इसी लिये नवीन सिंहासन दिया जा रहा है ?

सिंधुक—यही तो बात है; उधर आर्य लूतवर्णंजी रूपा करके सामरिक विभाग में कोई पद आपके लिये रिक्र रक्लें हींगे। और करेंगे क्या ? काम तो किसी प्रकार चलाना होगा।

विक्रम - इतने दिन पुष्कर श्रीर तच्चशिला में चौकीदारी की सेवा कर चुका हूँ। उसका भी तो वेतन शेष है।

सिंधुक—क्या इन्हीं विचारों से तत्त्रशिला जीतने पर विद्यापीठ के लिये राजकीय सहायता दूनी कर दी थी ?

वीरवर—कुछ करना ही पड़ेगा। दरिद्रता का श्रभ्यास भी तो पूर्ण-रूपेण किए बैठे हैं।

सिंधुक—वास्तविक बात तो यह है, भाई ! श्रापके समान स्वार्थ-त्यागी, परोपकारी, उदार श्रीर शुद्ध मित्र मिलना कठिन है। जितने गुणागण किसी के विचार में श्रावें, वे सब श्रापमें पूर्णतया प्रस्तुत हैं। धन्य है श्रापकी महत्ता को। परसाल मालव-कष्ट के समय मैं सहायता करने को प्रस्तुत था, किंतु श्रापने श्रपने ही सुज-बल से सारा काम पूर्णता से श्रिधक बना जिया। ऐसा मित्र पाकर मैं भी धन्य हुशा।

विक्रम — यह श्राप क्या श्राज्ञा करते हैं ? श्रापकी महत्ता सभी प्रकार से पूज्य है।

श्रनंतर दोनो मित्र परम प्रेम-पूर्वक संधि-पत्रों पर हस्ताचर करके तथा मिल-भेटकर एक दूसरे से पृथक् हुए। मालव-पति सर्वा बिदा होकर मथुरा गए, श्रौर वहाँ शकपति महाचत्रप षोडास के दस-बारह दिन श्रतिथि रहकर परम प्रीति-पूर्वक बिदा हुए, तथा राजमहिषी हर्नेदुदेवी को भी साथ लिए हुए यथासमय पतित्थान पहुँचे।

#### ( ब ) प्रजा-संरत्त्रण-व्यक्तिगत न्याय

#### (ब१) प्रबंध

कृतराष्ट्र वीर विक्रमादित्य-जैसे विद्यापीठों में प्रत्येक रात्रि को रचणार्थ निकला करते थे. उसी भाँति पतित्थान में भी धन्होंने यही क्रम चालू रक्ला। वीरवर जब राजधानी में रहते थे. तब स्वामी के रात्रिवाले परिश्रमणों में भी बराबर साथ रहा करते थे। राजा के जो उन्नीस मालव सहपाठी मित्र थे, उनमें से तीन व्यक्ति सदैव इन्हीं के साथ रक्खे जाते थे. श्रीर शेष सोलहो सज्जन राज्य के विविध स्थानों पर श्रापके निजी सहायकों के रूप में नियुक्त रहते थे, जिसमें कहीं श्रत्याचार न होने पाए । जो तीन व्यक्ति राजधानी में रहते थे. उनमें से प्रत्येक सज्जन बारी-बारी एक-एक करके इनके रात्रीय भमणों में साथ रहते थे, तथा इतर योग्य राजकार्य भी करते थे। जब विक्रम उन बाह्य स्थानों में होते थे, जहाँ ऐसे तीन-चार मित्र नियुक्त रहते थे. तब उनमें से भी एक-एक व्यक्ति रात्रीय भमणों में वीरवर के ब्रातिरिक्त साथ रहता था। जब वीरवर बाहर होते थे, तब इन मित्रों में से दो-दो व्यक्ति इसी प्रकार साथ रहा करते थे। इस भाँति दंडपाश तथा सैनिक विभागों द्वारा प्रजा-रक्षण का साधारण काम चला ही करता था, श्रीर स्वयं विक्रम भी इसमें नित्य प्रति उपयुक्तानुसार योग दिया करते थे। इनका सबसे मुख्य गुण दानशीलता थी, जिसके लिये राज-कीय त्रार्थिक श्रनुमान-पत्रों में यथासाध्य श्रधिक-से-श्रधिक मात्रा में धन नियत रहता था। दान के श्रतिरिक्त न्याय पर भी श्रापकी विशेष रुचि रहा करती थी। न्याय के नियम कृपा-मिश्रित थे, किंतु नियमातिरिक्क श्रानुकंपा न्याय-वितरण में पूर्णतया वर्जित थी। न्यायालय तथा राजप्रासाद तक में न्याय-घंट उचित

स्थानों पर प्रस्तुत रहा करते थे, जिनके बजाने से राजकीय निजी विभाग से भी न्याय-वितरण का प्रबंध होता था। दंड दोषों के अनुसार दिया जाता था, अनुचितप्रकारेण कठिन या मृदु नहीं। सारे राज्य में तिथि-पर्वीं के त्रतिरिक्त धूमधाम से जल-विहार, प्रदर्शनी, गान, वाद्य त्रादि के नियमित प्रबंध सब कहीं योग्य स्थानों पर थे, जिनसे जनता का मनोरंजन होता था। न्यापार देश-विदेशों से बढ़ाने में राज्य सदीव यत्नशील रहता था। जनता में विद्या-प्रचार बढ़ाने के विशेष प्रयत चालू थे । सारे साम्राज्य में यत्र-तत्र योग्य स्थानों में चिकित्सालय स्थापित किए गए थे, जिनमें धन-हीन जनता का निःशुल्क उपचार भी होता था। कृपों, तड़ागों, फल-वृत्तों, राजपथों त्रादि की बहतायत की गई थी। सेतु-वार्ता के भी बहुत श्राधिक्य से प्रबंध हुए। राज-मार्गी तथा इतर योग्य स्थानों पर परमोत्कृष्ट कृषों, विश्रामालयों श्रादि का प्रबंध था। बटपारों श्रादि का श्रभाव-सा कर दिया गया था। चौर कर्म पहले से ही न्यून था, तथा इनके समय में प्रजा के सधन श्रीर सुखी होने से श्रीर भी घट गया। राजकर्मचारियों में उक्तोच घटाने के समुचित प्रबंध थे। प्रामी श्रादि में उदनकृष परिषदों, महत्तरों, गोपों श्रादि के श्रेष्ठ कार्य होते थे। जल-मार्गों, नहरों श्रादि के द्वारा भी यातायात बहुतायत से चलता था। धार्मिक शिचगों के विनीत उपदेशकों द्वारा प्रबंध थे। वे लोग श्रिधिक संख्या में धार्मिक परीचाओं में उत्तीर्ण रहते थे। किसी पर कोई भी धार्मिक मत मानने का दबाव न था। राजकार्यों तक की समीचा करने में जनता स्वतंत्र थी। हाटों, पण्यों ( दूकानों ), पगयवीथियों स्नादि के उचित प्रबंध थे। तुलांबरों के साथ पाटांबरों का भी चलान था। पुष्पों का जनता में प्रचुर प्रयोग था। मिथ्या आषण साधारण जनता में नहीं के बराबर था। तौलने आदि के

बाँट राज्य द्वारा स्थिर थे। राजकर मृदु था, जिससे जनता प्रायः ऋरण-विहीन एवं संपन्न थी। साधारण श्रमियोगों तथा धनादि-संबंधी कगड़े उदनकृष परिषदों द्वारा ही निबटा दिए जाते थे। प्रत्येक ग्राम तक मानो एक छोटा-सा प्रजातंत्र राज्य था। ग्रामों श्रादि में जल्थेबंदी न होने पाती थी। भूमि-कर मृदुता के साथ महत्तरों श्रादि द्वारा उगाहा जाता था। राजा का श्राक्षीय व्यय बहुत परिमित था। बेगार इत्यादि से प्रजा मुक्त थी। लड़ाई-दंगों का कहीं नाम न सुन पड़ता था। साधारणी शिचा के साथ कारीगरी, व्यापारादि भी सिखलाए जाते थे। कृषि-कार्य की शिचा में प्रधानता थी। पत्रादि इतस्ततः ले जाने को प्रजा क लिये स्वल्प व्यय द्वारा राजविभाग में व्यवस्था थी। स्थान-स्थान को जाने-श्राने को सर्व-साधारण के लिये लघु व्यय से प्रवंध थे। सारांश यह कि विक्रम की राज्य-प्रणाली राम-राज्य के समान प्रजा-प्रिय थी।

#### (ब२) अभियोग

एक दिन राजकीय न्यायालय में गुप्तभावेन स्वयं विक्रम द्वारा न्याय पाने की आकांचा से तीन ऐसे मामले आए, जिनमें कोई अधियोगकर्ता न था, वरन् स्वयं अभियुक्त लोग विक्रमीय न्याय के अभिलाषी थे। राजा ने यह समाचार पाकर महादंडपाशिक के साथ न्याय-सभा में एकांत में विराजकर उन लोगों के कथन एक-एक करके पृथक-पृथक् श्रवण किए।

#### प्रथम कथा

इसमें चार लोगों का संसर्ग था। विपरण इस प्रकार था— एक श्रनुढ़ा नवयौवना कृष्णपत्त की एक रात्रि में सोलहो श्टंगार सजे हुए कृष्णाभिसारिका के रूप में राजपथ पर एकाकिनी जा रही थी। मार्ग में शून्य स्थान पर उसे एक चोर मिला, जिसने श्रलंकारों तथा बहुमूल्य वस्त्रों के लोभ से उसे लूटना चाहा। तरुणी ने विना धैर्य खोए उससे यों प्रार्थना की—

तरुणी—िपताजी ! में इन काल श्रपने एकमात्र प्रेमी से मिलने नियत स्थान को जा रही हूँ। श्राप कृपया सेरा श्रंगार न बिगाड़िए; वहाँ से छ घड़ी में इसी स्थान पर पलटूँगी; तब श्राप जो चाहिएगा, प्रसन्नता-प्रवंक ले लीजिएगा। मुक्ते श्रणु-मात्र श्रापत्त न होगी।

चोर-जाले ! यदि मुक्ते घोला देकर बच निकलो, तो मैं क्या करूँगा ?

तरुणी — त्राप एक ब्राह्मण कन्या के वचनों पर विश्वास कर लीजिए।

चोर—ग्रपने पिता, माता या पित को धोखा देकर ही तो उप-पित के पास जा रही हो।

तरुणी—मैं श्रविवाहिता हूँ तथा सिवा पिता के कोई कौटुंबिक नहीं है।

चोर-उन्हें तो धोखे में डाल श्राई हो।

तरुगी — छल की कौन-सी बात है ? मैं श्रपने शरीर की स्वामिनी हूँ, किसी की दासी नहीं। उन्हें कष्ट न हो, केवल इसी विचार से बतलाया नहीं।

कन्या की ऐसी उदंड तथा निर्भय बातें सुनकर चोर ने विश्वास करके उसे जाने दिया। पलटते समय उसका प्रेमी भी साथ था। दोनो ने चोर को धन्यवाद देकर इच्छानुसार उसे वस्त्रालंकार देने में सन्नद्धता प्रकट की। उपपति ने यह भी कहा—''तरुणी की जितनी हानि होगी, उससे दूनी मैं पूरी कर दूँगा।''

चोर — तुम्हारे दोनो के शुद्ध प्रेम तथा निष्कपट प्रतिज्ञा-पालन से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। यह तो ब्राह्मण-कन्या है, तुम कौन हो ? उपपित — मैं भी ब्राह्मण हैं. श्रीर नियम-पूर्वक भी इस रमणी-

रत्न का पित हो सकता हूँ, किंतु इसका मूर्व पिता कुछ ग्रनावश्यक कारणों से मेरे प्रेम का निरादर करता है। मैं भी श्रविवाहित हूँ।

चोर—क्या इस कन्या से विवाह करने को सम्रद्ध हो ?

उपपति— वड़ी प्रसन्नता के साथ, इसी समय।
चोर—(तरुणी से) बेटी ! क्या तू इनसे विवाह करेगी ?

तरुणी—ग्रवश्य, पिताजी ! वरन् सच पृछिए, तो हम दोनों
का गांधर्य विवाह हो ही चुका है, केवल पिता के कारण बात
गुप्त है।

चोर - तव में चोर न होकर इस कन्या-रत का पिता हो चुका, क्योंकि इसका श्टंगार न बिगाइकर मैंने एक प्रकार से इसे तुमको श्रिपित कर दिया, सो भी प्रेम-पूर्वक। अब इनी समय से अपने गांधर्व विवाह को प्रकट करके तुम दोनो पित-पत्नी के रूप में रहने लगो। मेरा यदन साधारणतया अच्छा है, तथा मेरे पास तीन लच्च पण की गुप्त संपदा है, जो मैं तुम दोनो को श्रिपित करता हूँ। इसके वृद्ध पिता को समकाने का भार मुक्त पर रहा।

श्रनंतर वे तीनो तरुणी के घर गए, तथा समभा-वुभाकर उसके पिता को भी उन्होंने सम्बद्ध किया। उसने श्रपनी श्राधी संपत्ति कन्या को देना चाही, तथा शेषार्ध राज्य को श्रपित करने का विचार किया। श्राज्ञा-भंग के दोष पर ध्यान देकर उसने ऐसा निश्चय किया। संपत्ति-दान के पीछे चोर के साथ वह भी काशीवास के श्रर्थ सम्बद्ध हुआ। उपपित के श्रधीन प्रायः एक लाख पण की संपत्ति थी। दंपित को चोर की पाप द्वारा श्रिजित संपत्ति लेने में संकोच था, यद्यपि उसके मान के कारण वे प्रकट में ऐसा कहते न थे।

धिक्रम ने सारी कथा सुनकर यह निर्णय किया कि चोर का श्राचरण उस काल परम श्लाघ्य होकर भी उसे श्रपनी संपत्ति को यथारुचि किसी को देने का श्रिधकार न था। पिता की संपदा चोर- वाली से कुछ ही न्यून थी। श्रतएव उसकी श्राधी संपत्ति तो कन्या को मिली ही, शेषार्ध भी राज्य द्वारा स्वीकृत होकर श्रानी श्रोर से कन्या को दे दी गई। चोर की पूरी संपत्ति राजकोष में ले ली गई, किंतु उतकी श्रभूतपूर्व उदारता के कारण राजकोष से श्रपनी श्रोर से उतनी ही संपत्ति वर-कन्या को मिली। सारी स्थिति पर विचार करके वर-कन्या का श्राचरण श्रयोग्य न समका गया, श्रोर केन्या के पिता की मूर्खता पर खेद प्रकट किया गया। चोर के प्राचीन पाप चमा होकर निष्पाप रूप से उसे तपस्या की श्राज्ञा मिली, क्योंकि उसने पाप द्वारा श्राजित सारा धन पुष्य कार्य में लगाने का विचार किया था। चारो लोग न्याय पर पूर्ण प्रसन्नता प्रकट करते हुए धन्य-वाद दे-देकर चले गए। वृद्ध पिता ने श्रपनी मूर्खता मानकर राजा को धन्यवाद तथा वर-कन्या को श्राशीर्वाद दिया।

#### द्वितीय कथा

एक चोर को श्रूली दी जा चुकी थी; किंतु प्रबल कष्ट भेलकर भी उसका प्राण न निकलता था। एक सुंदरी वैश्य-कन्या को श्रपने पास से जाती देखकर उसने वार्तालाप किया, श्रीर उसे श्रविवाहित जानकर यों पार्थना की---

चार — कन्यकं ! मेरे पास गुष्त रूप से प्रचुर संपत्ति है, जिसकी मात्रा पंचलच पण से कम नहीं है। विना उसका सुप्रबंध किए मेरा प्राण नहीं निकल रहा है। यदि तू मेरे साथ विवाह करने को सब्बद्ध हो, तो मैं वह सब तुभे सौंपने को प्रस्तुत हूँ।

कन्या — विवाह तो में कर सकती हूँ, किंतु एक धनवती बाज-विश्रवा पर श्राप श्राचरण-संबंधी विश्रवास कैसे करेंगे ?

चोर—बहुतेरी स्त्रियाँ एक ही बालक पाकर पति खो बैठती हैं। उन पर कैसे विश्वास होता है ? तुम किसी विद्वान् तथा कुलीन बाह्मण को, जो सदाचारी भी हो, एक या दो सहस्र पण देकर एक पुत्र उत्पन्न कर लेना, श्रौर पीछे संतानोत्प,दन की हच्छा न करना। उस पुत्र को भी श्रपने पास न रखकर श्रमुक मधन सेठ के हारे एक सहस्र पण के साथ गुत भाव से छोड़ देना। उसने मेरे ऊपर बहुतेरी कृपा कर रक्खी है। संभवत: वह उसे पालेगा। यदि न पाले, तो तुम स्वयं पालना। यदि पहले बेटी हो, तो फिर से पुत्रार्थ प्रयव करना। संपत्ति का उपभोग जैसे रुचे, करना। हूँ मैं भी वैश्य ही।

यह सुन बालिका ने पंडित बुलवाकर तुरंत पित्राह कर लिया। श्रनंतर एक-त्राध दिन में चोर का प्राण छूट गया, श्रीर कन्या को सारी संपत्ति मिल गई, तथा चोर के सदन में वह सुख-पूर्वक रहने लगी। संपत्ति द्वारा उसने उनित प्रकार से न्यापार किया, जिपसे मूल-धन नष्ट होने के स्थान पर दिनों दिन न्यूनाधिक बढ़ता ही रहा। लाभ से उसने इतना ही धन श्रपने काम में लगाया, जितने से कोई प्रबंधक वेतनभोगी होकर मिल सकता, वरन् उससे भी कुछ कम श्रपने ऊपर न्यय किया। शेष लाभ का धन उस विधवा ने दो सम भागों में सुयोग्य ब्राह्मणों तथा वैश्यों में दान-कप में वितरित कर दिया। यही कम उपने प्रतिवर्ष चालू रक्खा।

श्रपने स्वामी के इच्छानुसार उसने एक विशुद्धाचरण-युक्र विद्वान् ब्राह्मण को निमंत्रित करके दो सहस्व पण पर उसका वीर्य मोल लिया, श्रथात् उसके द्वारा गर्भ धारण किया। समय पर परम सुंदर पुत्र उत्पन्न हुन्ना, जिसे एक सहस्व पण के साथ उसने उसी वैश्य के द्वार पर प्रातः काल गुष्त रूप से रखवा दिया, तथा एक छोटा-सा पत्र लिखकर रख दिया कि बालक उच्च कुल का वैश्य-पुत्र था। उस श्रपुत्र वैश्य ने बाहर निकलकर जब बालक देखा, श्रीर लेख पदा, तो बदा ही हुई मंनाया। एक सहस्र

ा में एक सहस्र पण श्रीर मिलाकर उसने सुयोग्य ब्राह्मणों र वैश्यों में वितरित कर दिया, तथा बालक को श्रपने ही पुत्र भाँति परम प्रेम से पाला । जब वह समर्थ श्रायु को पहुँचा, ा सेठ विना कोई श्रंतिमेच्छा-संबंधी पत्र लिखे ही स्वर्गवासी गया। विधवा भी ऋपने पुत्र से प्रेम न छोड़ सकी। वह वजीवन चरित्रवती रही। श्रब ये दोनो राजा के सम्मुख उप-ात होकर न्याय के अभिलाषी हुए कि पुत्र किसका था? उसे 5 की संपत्ति पर क्या ऋधिकार था. तथा विधवा की संपत्ति पा सकता था या नहीं ? सारी बातों पर पूर्ण विचार करके जा ने यह निर्णय किया कि चोर की संपत्ति यद्यपि वास्तव उसकी न होकर राजकोष में जाने योग्य थी, तथापि विधवा उसका चिरकाल-पर्यंत उचित व्यवहार करके पूर्णत्या धर्म एगा भी किया। श्रतएव चाहे शुद्ध न्याय की दृष्टि से उसे कोई धिकार न हो. तथापि सब बातों पर विचार करके वह उसे दी है। बालक चोर के श्राज्ञानुसार उत्पन्न कराया गया था, श्रीर स्त्रानुसार उसी का पुत्र था। उसने प्रसन्नता-पूर्वक सेठ को दे ्या, तथा इसने उसे स्वीकार कर लिया । यदि धन ले लेता, तो इ पुत्र का पालक-मात्र होता। जब धन न ले उसने उसके स्वामी ो न पा श्रपना भी वसु मिलाकर सुयोग्य व्यक्तियों में वितरित र दिया, तब वह बालक का दत्तक पिता हो गया। श्रतएव चोर-त्र सेठ का दत्तक पुत्र होकर उसके धन का उचित ही स्वामी श्रा। रही विधवा, सो जब किसी को भी श्रपनी संपत्ति दे देने ा उसे श्रधिकार था, तब यदि चाहती, तो पुत्र को भी दे सकती ो। यदि दोनो चाहें, तो पास रह भी सकते हैं। रहेगा पुत्र ठ का ही। यह निर्णय सनकर दोनो माता श्रीर बालक श्रव्यंत सन्न हुए, तथा एक ही सदन में रहने लग़े। बालक सेठ की संपत्ति का स्वामी था ही, समय पर विधवा का भी धन उसने पाया।

#### तृतीय कथा-निष्पाप

कात्यायन-गोत्र की एक नवयौवना ब्राह्मण-विधवा एक उसी गोत्रवाले सपिंड से गुर्विणी हो गई। यह दशा देखकर उस दुष्ट ने साथ छोड़ दिया। बालिका ने दो सम रूपवाले सोने के बजुल्ले बनवाए। वह अपने घर से तीर्थ-यात्रा के न्याज से किसी दूसरे स्थान को चली गई, जहाँ पुत्रीलित्त होने पर उसने एक बजुल्ले के साथ नवजात शिशु एक टोकरे में यत्न-पूर्वक रखकर यह पत्र भी रख दिया कि निष्पाप बालक कान्यायन-गोत्रोत्पन्न ब्राह्मण था। अनंतर उसे एक अपुत्र कात्यायनगोत्री ब्राह्मण के बरोठे में रख दिया । प्रातःकाल उठकर उसने शिश्र पाकर प्रसन्नता मनाई, तथा बजुल्ले को यल-पूर्वक रखकर बचे को पुत्रवत् पाला। समय पर समर्थ होकर बच्चे ने तत्त्रशिला में विद्या प्राप्त की। स्नातक हो जब वह निकला, तब तक दैव-गति से उसके पालक माता-पिता स्वर्गवासी हो चुके थे, तथा उसे उनसे साधारणी संपत्ति-मात्र मिली थी । एक दिन निष्पाप पुष्कर-चेत्र में दो मित्रों के साथ स्नानार्थ गया, जहाँ उसकी विधवा माता पहले ही से प्रस्तुत थी। उस काल उस स्त्री की श्रवस्था बयालीस वर्ष की थी। ऋपने पुत्र के मित्रों के मुखों से निष्पाप का संबोधन सुन-कर उसका मातृत्रेम प्रबलता के साथ उमड् श्राया, तथा उसने प्रत्र को संबोधित करके साधारणी वार्ता भी की, श्रीर उसके साथ श्रपने वाहन पर जाकर उसका निवास-स्थान देखा, श्रथच श्रपना विशाल हर्म्य दिखलाया। त्रनंतर बहुत कुछ प्रार्थना करके उसे सहर भोजनार्थ अपने एहाँ उसी संध्या को निमंत्रित किया। जब निष्पाप वहाँ पहुँचा, तब उस स्त्री ने बजुल्ले की बात चलाई । श्रपना उसी जोड़ का बजुल्ला दिखलाकर उसने पूछा—

विधवा — बेटा निष्पाप ! क्या तुम्हारे पास इसके जोड़ का बजुल्ला है ?

निष्पाप — बड़े श्राश्चर्य की बात है कि श्रापके पास ऐसा बजुल्ला है, मानो मेरा ही हो। क्या वहीं तो कहीं नहीं मिल गया है, जिसे उपहास-पूर्वक प्रेम-भाव से मुभे फेरना चाहती हों?

विधवा—नहीं बेटा! मैंने ऐसे ही दो बजुल्ले बनवाकर एक अपने पास रक्खा था श्रोर द्वितीय तुम्हारे पास । क्या तुम उसे सुभे दिखला सकते हो ?

निष्पाप—क्यों नहीं ? डेरे पर प्रस्तुत है।

विधवा--तब चलो, उसे ले श्रावें।

ऐपा कहकर, दोनो एक दिव्य स्थ पर बैठकर निष्पाप के निवास-स्थान से उसे ले श्राए।

विधवा—देखो बेटे ! ये दोनो बजुल्ले नितांत समान हैं। म्रब इनको खोलकर देखो। इनके म्रंदर एक-एक ताम्र-पत्र मैंने रख दिया था।

निष्पाप —मेरे बजुल्ले से श्रापका क्या संपर्क है ? श्राज मैं इन दोनो श्राभूषणों के कारण बहुत कुछ चिकत हा रहा हूँ।

विधवा — है यही बात ; मैंने श्रभी बतलाया न कि ये दोनो मेरे ही बनवाए हुए हैं।

श्रनंतर वे खोले जाकर ताम्र-पन्न पढ़े गए, तो लिखा था — "निष्पाप मुक्त हतभागिनी कुसुमा का पुत्र जहाँ रहे, प्रसन्न रहे।"

निष्पाप — क्या कुसुमा श्राप ही का नाम है ? क्या श्राप ही मेरी माता है ? मेरे माता-पिता का तो देहांत हो चुका है ? यह क्या माया है ? विधवा--यह द्वितीय ताम्र-पत्र देखो । उसमें लिखा था----''कर्कोटक-निवासिनी कुसुमा, काऱ्यायन-गोत्र।'' निष्पाप---मेरे पिता भी तो इसी गोत्र के थे ।

विधवा—वेटा ! मैंने ही तुम्हें उपन्न करके उन्हें श्रज्ञात भाव से सौंप दिया था, तथा श्रपने पहचान को यही बजुल्ला-मात्र रक्त्वा था कि यदि कभी भाग्य पलटेगा, तो मेरा लाल इसी के सहारे सुभे मिल जायगा।

निष्पाप---तब तो श्राप मेरी माता ही हैं। ( चरणों पर गिरता है, श्रीर माता उसे हृदय से लगाती है।)

विधवा—जानते हो, मैंने तुम्हारा नाम निष्पाप क्यों रक्खा था ? निष्पाप—नहीं। मैं तो समभता था, यही नाम माता-पिता को भाया होगा।

विधवा—भाषा श्रवश्य, किंतु इसका एक ऋर्थ भी था। निष्पाप—वह क्या था ? पूज्यवरे !

विधवा—में पूजनीया नहीं हूँ। बाज-वैधव्य से मेरा श्राचरण एक सर्षिड के साथ बिगड़ गया, श्रीर तुम्हारा जन्म हो गया। उसने मुक्ते तुम्हारे जन्म के पूर्व ही छोड़ दिया। जब तुम उत्पन्न हुए, तब मैंने श्रपने पापाचार के कारण यही समका कि तुम तो मेरे समान पापी न होकर निष्पाप थे। इसी से मैंने यह नाम रक्खा।

निष्पाप-मेरे पिता श्रब कहाँ हैं ?

विधवा—उनका स्वर्गवास हुए प्रायः बीस वर्ष हो चुके हैं। निष्पाप —श्रापकी श्रार्थिक स्थिति क्या थी?

विधवा—धी वह साधारणी, किंतु दुराचार का विषय जानकर लोगों ने मुभे घर से निकाल दिया। विवश हो जाने से मुभे परि-स्थिति ने सामान्या बना दिया।

निष्पाप-क्या ? सामान्या ! हाय माता ! तूने क्या कर ढाला ?

( मूर्च्छित होकर गिरता है। विधवा युक्ति-पूर्वक त्रौषधोपचार से उसे सचेत करती है। ) माता, तूने यह क्या कर डाला ?

विधवा—बेटा! में भ्रनाथा हो गई। भूखों मरने लगी। रूप-लावराय के कारण दुष्टों ने मुभे घेरा। विना किसी की सहायता के श्रपनी रहा न कर सकी। तीन दिनों की भूखी-प्यासी एक हम्यें में भिन्नार्थिनी हुई। वह स्थान एक सामान्या का निकला। मैंने पहले न जाना। कुछ दिनों में जब जाना, तब कुछ करते-धरते न बना। नृत्य-गान सीखना पड़ा। रूप था ही। श्राचरण यथासाध्य शुद्ध रक्खा, किंतु पूर्णत्या नहीं। धनोपार्जन श्रच्छा हुश्रा। यह हम्यें मेरा ही उपार्जित है, तथा पाँच लन्न पण की संपत्ति श्रोर है।

निष्पाप—किंतु वह सब पापों से उपार्जित है। मैं इस घर में भोजन कैसे कर सकता हूँ ? सब श्रोर पाप-ही-पाप दिखाई दंता है।

विधवा—बेटा! अब मैं तेरी शरण हूँ। तुमे किसी प्रकार नहीं छोड़ना चाहती। परम पापिनी होकर हूँ तो तेरी माता। प्रार्थना तुमसे यही है कि मुमे मत छोड़। संपत्ति से मुमे ब्राह्माद न मिला। श्रव तेरा मुख देखकर हर्ष मनाना चाहती हूँ। तू तो बेटा! गुरुकुल का स्नातक एक पंडित पुरुष है। सोच ले, माता के साथ कैसा व्यवहार पुत्र के लिये योग्य है? जिस घर में मैंने तुमे दिया, उसमें तो श्रव तेरा कोई है ही नहीं। मैं तुमे किसी से छीन नहीं रही हूँ, वरन् श्रामदान करती हूँ। देख, तेरी ही माता हूँ। केसी भी हूँ, किंतु हूँ तो माता। मातृभाव को सोच। मेरे कर्मों पर न जा, श्रपनी श्रोर देख। कर्तव्य-पालन कर। मैं तेरे शरण हूँ। तेरे छोड़ने से मे श्रव जीवित नहीं रह सकती। विचार कर ले बेटा! धर्म धारण कर।

निष्पाप — श्रापने मेरा नाम निष्पाप रखकर भी क्या पाप में लिप्त करने की इच्छा न छोड़ी ?

विधवा -- मैं तुभे पाप में लिप्त नहीं काती, वरन् स्वयं तेरे पुण्य

में भाग लेना चाहती हूँ। क्या तेरे शास्त्रों श्रोर विचारों में पाप पुराय से प्रवत्ततर है ? क्या पुराय पाप को न सुधारकर स्वयं गिर जायगा ?

निष्पाप—ग्रापके पाप मुक्तमें तो लिप्त नहीं हो सकते, किंतु संसर्ग-दोष का क्या उत्तर है ?

विधवा—पापी पाप नहीं है। मैं पान छोड़कर तेरा संपर्ग करती हूँ। पुण्य का संसर्ग एक प्राचीन पापी, किंतु वर्तमान पुण्यवान् से होगा। पाप तो तेरे पास श्राने के पहले ही छोड़ दूँगी, केवल उसका इतिहास रह जायगा। यदि भविष्य में कोई पाप करूँ, तभी न तेरा उससे संसर्ग हो सकता है? ऐसी दशा में मुक्ते छोड़ देना। श्रभी से क्यों छोड़ता है? में पाप छोड़कर पुण्य की शरण जाती हूँ। ईश्वर भी सच्चे प्रायश्चित्त को ग्रहण करता है। सोच ले बेटा!

निष्पाप—माता ! तेरी बुद्धि बड़ी तीव्र है। मैं पराजित हो चुका । क्या हर्म्य तथा सारी संपदा छोड़कर मेरी दरिद्रता में श्राश्रोगी ?

विधवा—इसी समय सब कुछ छोड़ती हूँ। तेरे एक रोम बराबर यह सारा पापेश्वर्य नहीं है। श्रभी सब कुछ सुयोग्य विशों को बाँट दे। एक लाँगोटी-भर मुक्ते अपने धन में से दे दे। वही पहनकर तेरे साथ तपस्या करूँगी।

निष्पाप — जो श्राज्ञा, मातेरवरी ! मेरे श्रनुचित कथनों को चमा कर दीजिए । श्राप देवी हैं। श्रापको छोड़कर में पापी हो जाऊँगा, ग्रहण करकं नहीं । उठिए, श्रीर श्रपने निवास-स्थान को पैदल चलिए । रथ श्रापका नहीं, पाप का है ।

विधवा प्रसन्नता-पूर्वक जात। है। वहाँ पुत्र के दिए हुए वस्त्र धारण करके श्रपनी सारी संपदा पुत्र के द्वारा सुयोग्य विप्रों को दिला देती है। श्रनंतर खोज मिटाने को वे दोनो पुष्कर श्रीर कर्कोटक छोड़कर

गुर्जर-प्रांत में रहने लगते हैं, जहाँ निष्पाप विद्या श्रीर चरित्र-बल से न्यूनाधिक संपत्ति प्राप्त करता है। माता उसके साथ तपस्विनी की भाँति जीवन-यात्रा चलाती है। त्र्यनंतर कई लोग उप निप्पाप को विवाहार्थ धरते हैं। पहले ता वह नाहीं करता जाता है, किंतु एक सुयोग्य धिद्यावती तथा रूपवती ब्राह्मण-कन्या को देखकर गुप्त भाव से केवल उसी से ऋपनी कथा कहता है। इसके तथा माता के विशुद्धाचरणों से रीक्षकर वह तो भी स्वीकार करती है, श्रौर विधि-पूर्वक विवाह हो जाता है। समय पर दो पुत्र भी उपन होते हैं. जिन्हें देखकर कुसुमा बहुत प्रवन्न होती है। श्रनंतर ये दोनो माता-पुत्र निर्णायार्थ विक्रम की सेवा में उपस्थित होते हैं। राजा सारी कथा पर पूर्ण विचार करके निष्पाप श्रीर उसकी माता को वर्तमान स्थिति में न केवल निष्पाप मानता है, वरन परम एंडित तथा चरित्रवान समभ-कर बेटे का अपने राज्य में दानाध्यत्त ( श्रय्रहारिक ) के विशाल पद पर नियुक्त करता है, क्योंकि वह पद इस काल देवयोग से रिक्त था। दोनो माता-पुत्र परम प्रयन्न होकर राजा को शतशः धन्यवाद देते हैं। महादंडपाशिक भी इस निर्णय को प्रसन्नता-पूर्वक स्वीकार करते हैं।

#### ( व ३ ) नर-वध

श्रनंतर इस साधारण न्याय-वितरण के पीछे तीन चत्रिय श्रभियुक्त स्वयं श्रपने प्रतिकृत श्रभियोग लेकर उप न्याय-सभा में उपस्थित हुए।

एक श्रभियुक्र—देव ! हम तीनो भाई दंडित होने के निमित्त इस न्याय-सभा में उपस्थित हुए हैं। हम लोगों ने श्रपने ही भागिनेय का वध किया है।

विक्रम—श्रपनी पूरी कथा कहो, तब बात ध्यान में श्राए। इस पर उनमें से एक ने विवर्गा देना प्रारंभ किया। उसने कहा िक हम तीनो भाई उदं उरूपेण देश-प्रेम निभानेवालों में हैं। चित्रय-कुमार हैं ही। हमारा धर्म लोगों को चत से त्राण करने का है। कहते ही हैं—

त्राणा कर निहिचे छत सों, यह भारण चात्रिय नाम परो है ; आहर या बयुवातल में यह बैन महान प्रभाव भरो है। ता गुन सो बिपरीति चले प्रभुता महँ लाभ क्छू न लाखाई ; प्रान मलीन धरे थिक है, श्रपकीरित जास दमी दिसि छाई। (सिस्रबंधु)

देव ! हम लोग कीर्ति-प्रकाशकों में अपने की परिगणित समभते थे। त्राजकल शकों के श्रायाचारों से हमने देश व्याकुल देखा। कर राजात्रों से जनता के उद्घार का भार तो हमने त्रपने लिये अशक्तता की बात समभी, तथा यह महकार्य देव सरीखे याग्य भूभुजों के लिये छोड़ दिया। हमें ऐसा दिखता है कि भारी राजाओं के अतिरिक्त साधारण शक लोग भी वैयक्तिक रूप में बहुत कुब प्रजा-पीड़न करते हैं। श्रतएप इन श्रत्याचारियों को दड देने का भार हम लोगों ने श्रपने ऊपर उठाया। मिन्न-मंडली तथा साधारण जनता से जाँच-जूँ चकर हमें यह सदेव ज्ञात रहता था कि अमुकापुक दुष्ट शक घोर श्रयाचारी थे। उनमें से जो लोग नर-वध तक के पापी थे, उनका हम लाग शरीरांत कर देते थे और लूट ता लेते ही थे। जा कंवल लूट-मार के दोषी रहते थे, उनका दुना-तिगुना धन लूट लेते थे। स्वयं हम बांग भोजन-मात्र क लिये दृष्य लेकर शेष लूट का धन सुयोग्य ब्राह्मणों तथा चत्रियों में बाँट देते थे। लोभार्थ या लाभार्थ कभी कुछ नहीं किया। हमारा श्रनुभव बतलाता था कि ऐसे घोर श्रत्याचारी बहतेरे शक लोग भी विविध कारणों से राजदंड से प्राय: बच जाते थे। ऐसों ही को हम तीनों ने दंडित किया। इस प्रकार साठ-सत्तर शकों को जान से मारा होगा तथा धन-दंड सैकड़ों को दिया। इन कृथों से हम लोग श्रपने को पुर्याक्मा समभते थे न कि पापी, किंतु इन दिनों हमारा एक शक भागिनेय इसी प्रकार हमारे हाथ से वध-दंड पा गया। हम लोगों ने यह मंबंध पीछे से जाना। वह श्रपने पिता के माथ शक-स्थान चला गया था। इसी से हम उसे पहचानते न थे। इस वध से हम श्रपने को पापी समभकर दंड के प्रार्थी हैं।

विक्रम— यिवा शकों के श्राप लोगों ने श्रीर कियी को कभी लूटा-मारा या नहीं ?

श्रभियुक्र--नहीं, कभी नहीं।

विक्रम—इनमें से क्या कोई कृत्य मालव-राज्य के भीतर हुए।
श्रिभियुक्त—नहीं, कोई नहीं। सारे काम इस राज्य के बाहर
हुए, केवल धनादि यहाँ के लोगों में बँटे श्रीर हम लोग निवासी
इसी राज्य के हैं। यदि इस राज्य के भीतर लूट-मार करते, तो
यहाँ का दंड-पाश-विभाग पकड़ श्रवश्य लेता। केवल शक-राज्यों
मैं न्यायाभाव के कारण हमने ऐया किया।

विक्रम-जब पहले अपने को पापो नहीं समक्षते थे, तो इसी बार क्यों समक्षने लगे ? सिद्धांत रूप से कोई भेट तो था नहीं।

श्रभियुक्त — कथन तो देव का मत्य है, किंतु पूज्य भागिनेय के वध से हमारे चित्त ब्याकुल हो गए। मानते हम लोग देव की श्राज्ञा श्रवश्य हैं कि सिद्धांत रूप से कोई भेद न था। फिर भी श्रव यह निश्चय कर चुकं हैं कि भविष्य के लिये यह कार्य छोड़ देंगे, क्योंकि यदि वास्तव में यह पुण्य कार्य होता, जैसा कि हम समभते थे, तो इसी संबंध में हमसे ऐसा पाप-कर्म न हो जाता।

विक्रम यह तो विश्वाल-मात्र की बात है, जो तार्किक भाव से केवल श्राकस्मिक मानी जा सकती है। सिद्धांतरूपेण श्रापके सभी काम एक ही प्रकार के थे। उन्हीं के संबंध में विचार करना है।

श्रिभियुक्त - तब विचार होने की कृपा हो जाय, देव !

विक्रम—ग्राप लोगों ने जो कार्य किए, वे एक प्रकार से राजकीय दंड-विभाग के महायक ग्रवश्य कहे जा सकते हैं, किंतु श्रभियुक्त शकों के प्रतिकृत ग्रनुसंघान तथा निर्णय करने का ग्रापको क्या ग्रधिकार था ? ग्राप किसके प्रतिनिधि होकर ऐसा करते थे ?

श्रीभयुक्क चमा-याचना करके बिनती करता हूँ कि स्वयं देव कियके प्रतिनिधि होकर न्याय-वितरण करते हैं ? यह तो शक्ति का प्रश्न है। देव में विशेष शक्ति है तथा हममें थोड़ी। यथाशक्ति हमने भी श्रपनी बुद्धि-भर स्वार्थ छोड़ केवल परोपकारार्थ शुद्ध न्याय वितरण किया तथा उसमें से श्रपने लिये कुछ ले न लिया, वरन् जैसी कठिन सेवा जान पर खेल-खेलकर की, उपके देखते हुए वेतन बहुत ही न्यून लिया। चात्र धर्म का पालन करते रहे।

विक्रम--- स्राप लोगों ने ऋपना वेतन स्वयं नियत किया।

ग्रभियुक्र—देव भी तो ऐसा ही करते हैं। हमने कौन-सी नवीनता की ?

विक्रम—हमारी शक्ति तुम्हारे देखते हुए बहुत महती है। यदि किसी राजबल से मिलती-जुलती तुम्हारी शक्ति होती, तो तुम भी राजा होकर न्याय-वितरण के श्रिधिकारी होते।

श्रभियुक्त -- इसकी मात्रा किस धर्म-शास्त्र में स्थापित है ?

विक्रम — स्थापित नहीं है, किंतु तो भी कुछ महत्ता श्रावश्यक है। थोड़ी शक्ति के होने में प्रत्येक दशा में श्रात्मरचा का भी प्रश्न लगा रहता है, जिससे श्रभियुक्तों की बात सुन-सुनकर ठंडे जी के साथ श्राप लोग न्याय-वितरण नहीं कर पाते थे।

श्रिभयुक्त — विना पूर्ण निश्चय किए हमने किसी को दंड न दिया। विक्रम— तो भी श्रिभयुक्तों को श्रपनी निरपराधता सिद्ध करने का श्रवसर नहीं मिद्धता होगा।

ग्रभियुक्र — इतना अम हमारी कार्यवाही में प्रमाणित हो

गया। है यह तो भी न्याय-संबंधी नियमों का प्रश्न-मात्र, क्योंकि हम लोग निश्चय-पूर्वक कह सकते हैं कि हमने कभी किसी निर-पराध को दंड न दिया। राज्यों की श्रशक्रता या श्रनिच्छा श्रथवा श्रभियोगी लोगों की बल-हीनता से बहुतेरे सच्चे पापी दंड से बच जाते हैं। हमारा विचार ऐसा है कि इप श्रन्याय से राज्यों के ऊपर जितना पाप श्रारोपित हो सकता है, उतना हमारे उपर नहीं। नियमों का परम दृद् पालन हमने न किया, किंतु वास्तविक न्याय श्रनेक राज्यों से उत्तर कर दिया, ऐपा हम लोगों का विश्वास है। तो भी दंड पाने के निमित्त सल्बद्ध ही हैं। भिवष्य के लिये यह कार्य छोड़ भी चुके हैं।

विक्रम-श्राप लागों के सभी तर्को, विश्वातों श्रीर कार्यों पर विचार करके हमारा निर्णय ऐसा है कि श्रापमें राजवल न होने से नियमानुसार श्रथवा धर्मानुसार न्याय-वितरण के श्राप श्रन-धिकारी होने से दंड्य हैं, किंतु जब हमारे राज्य में श्रापका कोई दंड के योग्य कार्य हुआ। नहीं, तब हम। आपको दंड कैसे दे सकने हैं ? जिन राज्यों में ऋापने दंड्य-कार्य किए हैं, उन्होंने हमारे पास श्रभी तक पत्र भेजा नहीं। श्रतएव घर जाइए। भविष्य के लिये त्राप स्वयं यह कार्य छोड़ने को कहते हैं। मेरी भी सम्मति यही है कि ऐसे कामों में न पड़िए। यदि किसी राज्य से श्रापके प्रतिकृत सप्रमाण माँग श्रा जाय, तो मुक्ते श्रापको वहाँ भेजना पहुँगा। श्रतएव योग्य भाव-गर्भित होकर भी श्रापके ऐसे कार्य न्याय-विरुद्ध श्रीर दंड्य हैं। में ईश्वर के यहाँ श्रापको पाप-हीन या पापी कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि यदि ईश्वरीय न्यास्य में श्रापके कार्य श्रनुचित न होंगे, तो संभवतः श्रापको वहाँ दंह न मिलेगा । इस विषय पर श्रापके उच्च मानस-गर्भित भावों के कारण मेरा विचार श्रनिश्चित है। तीनों भाता जय-जयकार करके श्रपने घर जाते हैं।

# चौदहवाँ परिच्छेद

## लोकतंत्र श्रीर भर्तृहरि-बंधन

### (अ) विक्रम का साम्राज्य-परिचालन

राजा वीर विक्रमादित्य ने इस प्रकार ग्यारह वर्ष न्याय-पूर्वक बृहत् मालव संघ को चलाया । तीन वर्ष कर-मुक्त रहने से मालव-साम्राज्य, लाट, उत्तरी गुजरात श्रीर कुर्निद-राज्यों में जनता पूर्णतया ऋण-मुक्र श्रीर प्रसन्न हो गई थी। श्रतएव चौथे वर्ष सुख-पूर्वक उसने कर दिया। एकाध राज्य में भारी आर्थिक संकट भी पड़ गया. यहाँ तक कि राजप्रासाद टपकने लगे, किंतु जनता के बहुत कहने-सुनने पर भी नियत श्रवधि के भीतर कर किसी प्रकार न लिया गया । श्रनंतर प्रजा के हठ करने पर मृदुता-पूर्वक फिर से साधारण कर लिया जाने लगा। ग्यारह वर्ष बीत जाने पर बृद्धापा के कारण कुनिंद-पति श्रमोघभूति का शरीरांत हो एया। विक्रम तथा वीर-वर वहाँ उन्हें देखने भी गए थे, श्रीर इन्हीं के सामने उनका शरीर छुटा था । श्रनंतर श्राप लोग पलट श्राप, तो भी कौनिंद प्रतिनिधियों ने किसी राजपुत्र के श्रभाव में नियम-पूर्वक वीरवर को गण्मुख्य चुना। अमोधभूति का दौहित्र केवल दस वर्ष का था। इस कारण तथा शक होने से यह न चुना गया। श्रनंतर कुछ कीनिंद प्रतिनिधि वीरवर को बुलाने पतित्थान पहुँचे । उनकी इच्छा विक्रम को छोड़कर जाने की न थी, किंतु इन्हीं की श्राज्ञा से विवश होकर उन्हें जाना पड़ा। कुनिंद पहुँच विधि-पूर्वक गणमुख्य होकर वह सिंदासनासीन हुए।

यह दशा सुनकर महाचत्रप पोडास श्रपने पुत्र के श्रधिकार की श्रमान्यंता से रुष्ट हुए, श्रीर उन्होंने एक प्राभृतक देकर श्रपने सांधि-विप्रहिक को कुनिंद भेजा। वहाँ वीरवर ने उन्हें भली भाँति सम-माया कि वह तो इस पद के यहाँ तक इच्छुक न थे कि भूतपूर्व गगामुख्य के स्वर्गवास होने पर पतित्थान चले गए थे, किंतु प्रति-निधियों तथा कौ निंद जनता के निर्णय से विवश होकर उन्हें यह पद स्वीकार करना पड़ा था। तो भी सांधिविग्रहिक महोदय ने महात्तत्रप के इच्छानुसार युद्ध होने का मंत्र दढ़ किया। विवश होकर कोनिंदों को भी युद्ध-भेरी बजाकर चंडी का प्रचंड रण-तांडव देखने को सन्नद्ध होना पड़ा। यह तनातनी सुनकर विक्रम ने भी पतित्थान से श्रवना सांधिविग्रहिक मथुरा भेजकर बहुत समक्षवाया कि वीरवर मानो स्वयं विक्रम ही थे, सुतराम् उनसे युद्ध होने में मालव-पति को न चाहते हुए भी सहायतार्थ सेना कुनिंद मेजनी पड़ने को थी। महाचत्रप ने यह सब समभकर भी युद्ध से निवृत्त होने का मंत्र न माना, क्योंकि गण्मुख्य के चुनाव में दौहित्र के श्रस्तित्व में कौनिंदगण की स्वतंत्रता वह किसी प्रकार उचित न मान सके। विवश होकर विक्रम को भी एक प्रचंड मालव-सेना श्रपने महासेनापति की श्रध्यत्तता में भेजनी पड़ी, जिसकी सहायता से वीरवर ने कौनिंद दल भी मिलाकर सुगमता-पूर्वक माथुर शक-शक्ति को युद्ध में पूर्ण पराजय दे दी। इस हार को अंतिम न समभकर पोडास ने प्रबलतर युद्ध के लिये प्रयत्न स्थापित रक्ला। उनका विचार हुआ कि दृढ़तर सेना सम्बद्ध करके किसी उचित समय पर कौनिंद निर्वलता के श्रवसर पर श्राक्रमण किया जाय। माजव-पति द्वारा कौनिंद सहायता से चिढ़कर विक्रम से भी सीहार्द छिन्न कर दिया, तथा पतित्थान श्रीर उज्जयिनीवाले संदर व्यवहार का श्रंत हो गया।

विक्रम ने न्याय श्रीर उदारता को श्रपने राज्य की विशेषताएँ बनाए रक्ला, तथा प्रजा-रच्नण में निज् प्रयत्न भी बराबर पूर्व-कथना-नुसार चलता रहा। इनके समय से प्रायः सौ-डेढ़ सौ वर्ष ही पीछे होनेवाले शातवाहन सम्राट् हाल ने गाथा-सप्तशती में लिखा है कि श्राप प्रतापी, उदार, विजयी तथा भृत्यों तक को लाखों का उपहार देनेवाले थे। शास्त्रों में पारंगत कहे गए हैं, श्रीर लिखा हुआ है कि इनकी ध्वजा सदैव श्रपराजित रही, तथा इनके द्वारा प्रजा ऋग-भुक्त हुई, श्रथच मृत्यु १११ वर्ष की अवस्था में हुई। उज्जियनी से हारकर इनकी माता का प्रतिष्ठान ( पतित्थान ) जाना लिखित है । उज्जयिनी विक्रमपुर या विक्रमपट्टन भी कहलानी थी। विक्रमराज. विक्रमादित्य नाम थे, तथा विषमशील घर में कहलाते थे। विक्रम के वर्णन गाथा-सप्तशती, मेरुतुंगाचार्य-रचित पटावली, गुनाड्य-कृत बृहत् कथा, त्त्रेमेंद्र-कृत बृहत् कथा-मंजरी तथा प्रसिद्ध ग्रंथ कथा-सरित्सागर में हैं। राजा श्रमोधभूति की मृथ्यु के समय विक्रम क क्रोटे भ्राता भर्त हरि उन्नीस वर्ष के हो चुके थे। राजा ने इन्हें भास कवि द्वारा योग-साधन में संलग्न कराया था, क्योंकि इस श्रोर इन-( भत् हरि ) की रुचि भी विशेष थी। धनुष-बागा, खड़ादि के भी प्रयोग उचित प्रकार से सिखलाए गए थे, तथा समर-कौशल की भी योग्य शिचा दी दई थी । विक्रमादित्य राजसेवको द्वारा प्रजा-पीडन बचाने का सदैव प्रचुर प्रयत्न करते थे, किंतु स्वामिभक्त, धर्मात्मा सेवकों को निहाल भी किए रहते थे।

### (ब) भर्तृ हरि की मृगया

एक दिन राजकुमार भर्नुहरि सृगयार्थ गहन वनों में पधारे। श्रनुयार्था समुचित संख्या में साथ थे, किंतु श्राखेट की दौड़-धूप में वे छूट गए, केवल एक व्यक्ति पास रह गया। दैव-वश उज्जयिनी का

महासेनापति हगामस भी उसी वन में शिकार खेलने गया था। उसके साथ भी श्रनुचर समृचित संख्या में थे, किंतू छट वे भी गए. यहाँ तक कि स्वयं उसके निकट कोई भी व्यक्ति न रह गया। मृगया करते हुए दोनो महापुरुष वन में मिल गए, श्रीर एक वराह के शरीर में इन दोनो के बाग थोड़ा ही आगो-पीछे लगे. और वह मर गया । अब प्रश्न यह उठा कि वह इनमें से किसका शिकार था ? बातों-ही-बातों में उकर्ष बढ़ गया. यहाँ तक कि दोनो में खड़ युद्ध होने लगा। प्रायः एक घड़ी तक प्रचंडरूपेण द्वंद्व-युद्ध होता रहा, जिसके श्रंत में हगामस मरकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने ही में उसके दस-बारह अनुयायी आ गए, जिन्होंने भत् हिर को बंदी बना लिया, तथा श्रपने स्वामी के शव को युक्ति-पूर्वक उज्जियनी पहुँचाया। शत्रुश्रों का विशाल वृद देखकर राजकुमार क श्रनुयायी ने उनसे युद्ध करने का विचार न करके पतित्थान ( प्रतिष्ठान ) जा सारा विवरण महामंत्री को सुनाया । उधर उज्जयिनी में भर्न हिर बंदी-गृह में तो रक्खे गए, किंतु कोई कष्ट न हुन्त्रा, वरन् बहुत सुख-पूर्वक समय बीतता था। एक दिन उपरिक हगाम से उनसे यों बात भी हुईं। उस श्रवसर पर उसकी कन्या शीला भी वहाँ बैठी थी।

हगाम-राजकुमार ! श्रापने एक तो शक-वन में मृगया करने का श्रन्याय किया, श्रीर फिर श्रनावश्यक युद्ध में मेरे प्रिय भ्राता का वध ही कर डाला।

भर्न हरि—उपरिक महोदय ! जहाँ तक मुक्ते ज्ञात है, वह वन मालव-राज्य की सोमा में है। है सीमा-प्रांत का स्थान श्रवश्य, किंतु में ऐसा समस्तता हूँ कि श्राप ही के श्रनुयायियों ने सीमा-संबंधी नियम का धर्षण करके मुक्ते श्रनुचितप्रकारेण वंदी बनाया है।

इगाम--राजकुमार महोदय! यह प्रश्न तो सीमा-संबंधी नाप-

जोस से संबद्ध है, किंतु पूछना आपसे यह है कि मेरे भाई का वध क्यों किया गया ?

भतु हिरि—मृगया-संबंधी अधिकारों तथा कर्तव्यों के नियमों पर वाद-विवाद होते-होते उन्होंने बहुत अनुचित शब्दों का प्रयोग किया। मैंने तो भी क्रोध शांत रक्खा, क्योंकि जिन यौगिक क्रियाओं का मैं साधन सीख रहा हूँ, उनमें काम, क्रोधादि के वेगों का शमन एक आवश्यक कर्तव्य है। तथापि योगशास्त्र भी यह नहीं सिखलाता कि अनुचितप्रकारेण कटुभाषियों से दबकर कियी-न-किसी भाँति युद्ध बचाया ही जाय। यदि योग्य वार्ता के साथ उस वराह का शव मुभ-से माँगते, तो मैं अवश्य दे देता। यदि अनुचित भाषण न करते या कम-से-कम युद्धोन्मुख न होते, तो मैं कभी न लड़ता। मेरा तो कथन है कि मृग मेरे बाख से मृतकप्राय हो खुका था, श्रीर तब उसके शरीर में उनका बाग लगा। फिर भी उन्होंने कटु शब्द कहे, श्रीर मेरे अनुचित उत्तर न देने पर भी मुभे द्वंद्व-युद्धार्थ प्रचारा। मेरा मृद उत्तर आत्मपच-समर्थक, किंतु न्याय-युक्त था। क्या श्राप समभने हैं कि मेरे लिये प्रचारे जाने पर भी कादरता-पूर्वक भाग जाना ही योग्यथा? हगाम—जो बातें कहने हैं, उनसे आपका विशेष दोष मिद्द

हगाम—जो बातें कहते हैं, उनसे श्रापका विशेष दोष मिद्ध नहीं होता, किंतु इनका मैं श्रनुसंधान करूँगा ही।

भर्तृ हरि — श्रनु तंथान श्राप क्या करेंगे ? उस स्थान पर कोई था ही नहीं, केवल मेरा एक श्रनुचर था, जो प्रतिष्ठान चला गया होगा।

हगाम—में श्रपने श्रनुयायियों से सब बातें पूछूँगा, फिर भी श्रापसे हतना श्रीर पूछना है कि उनका वध ही क्यों कर डाला, केवल सचन करके क्यों न छोड़ दिया ?

भतृ हरि—वह भापके महासेनापति थे, और मैं एक बालक-मात्र। यदि पूर्ण कौशल तथा चैतन्यता-पूर्वक युद्ध न करता, तो मेरा ही विनाश हो जाता। उपरिक होकर क्या श्राप यही न्याय करते हैं कि एक श्रनुभव-शून्य बालक द्वारा ऐसा महत्कार्य देखकर उसे बधाई देने के स्थान पर बंदी बना रहे हैं।

शीला—पिताजी ! श्रव श्रापका पच गिर चुका है ; हठवाद-पूर्वक चाहे शुद्ध न्याय न कीजिए । काकाजी के विनाश का मुक्ते भी भारी दुःख है, किंतु घटना-क्रम का जैसा स्वच्छ विवस्ण श्रीयुत राजकुमार महोदय ने दिया है, उससे इनका श्रपराध तिज-मात्र प्रमाणित नहीं होता । कोई साधारण भारतीय भी मिथ्या भाषण जब नहीं करता, तब एक मान्नाज्य के राजकुमार पर ऐसा श्रनुचित मंदेह होना श्रमंगत है । मेरी विनती है कि कृपा क्या शुद्ध न्याय करके श्राप इनका मोचन तुरंत कर दीजिए ।

हगाम — तू तो बेटी, मूर्खा बनी जा रही है। राजकुमार के राज्य से हम लोगों का इन दिनों प्रचंड विश्वाड् चल रहा है। क्या तू नहीं जानती कि मालवों ने कौनिंदों की श्रनुचित सहायता करके माथुर शक-सेना का इन्हीं दिनों भारी विनाश किया है? राजकुमार पर केवल मेरे आतृबध का श्रमियोग नहीं है, वरन् मालव-राजकुमार होकर राजनीतिक विचारों द्वारा भी श्राप बंदी बनाए जाने योग्य हैं।

भर्तृ हरि—यह प्रश्न ही दूसरा है। जब ऐसी बात थी, तब भातृ-वध के कथित श्रपराध पर मुक्तसे क्या कथनोपकथन हो रहा था? मैं श्राप ही की राजपुत्री को विचारिका बना रहा हूँ। इन्हीं के सम्मतानुसार निर्णय किया जाय। दोनो प्रश्नों का यही उत्तर दे दें। मेरा कथन राजनीतिक प्रश्न पर यह है कि प्रत्येक मालव प्रत्येक शक का शत्रु नहीं है। स्वयं हमारी छोटी राजमहिषी महाशया शक-पुत्री हैं। क्या हम उनका श्रपमान या श्रनादर कर सकते हैं थुद-कर्ताश्रों को श्राप सुख से बंदी बना सकते हैं, किंतु श्रयुद्कर्ताश्रों से यह अनुचित ब्यवहार कैसा ? कंवल एक एक व्यक्ति के बंदी होने से क्या प्रचंड मालव-शक्ति समाप्त हो जायगी ? यदि मालव-शक-युद्ध होगा, तो मैं उसमें अस्त्र अवश्य उठाऊँगा, किंतु इस समय एक शांति-प्रिय मालव हूँ, जिसे बंदी बनाना वर्तमान युद्ध-नियमों के प्रतिकृत है।

हगाम---श्रच्छा, श्रव श्राप बंदी-गृह को पधारिए। मैं स्वकर्तव्यों की शिचा श्रापसे नहीं लेना चाहता, न श्रपनी ही पुत्री के न्याया-धीन हो सकता हूँ। उपरिक मैं हूँ, यह नहीं।

शीला—राजनीति का विषय तो मैं जानती नहीं, न श्रपने ही पूज्य पिता के निर्णयों पर न्याय-वितरण करने का साहस कर सकती हूँ, तथापि विना इतना सोचे नहीं रह सकती कि ऐसे सुंदर, सुकुमार, वीर, साहसी, योगी श्रीर निष्पाप राजपुत्र के साथ योग्य व्यवहार नहीं हो रहा है।

हगाम—प्रिय बेटी ! तू श्रभी राजनीतिक कर्तव्यों से श्रनभिज्ञ है। मुभे बड़ा दुःख है कि राजभार के गौरव पर विचार करके तेरी इच्छा का पालन मैं नहीं कर सकता, यद्यपि संभव होने से कर देता। तो भी तुभे इतना श्रिषकार देता हूँ कि बंदी-गृह में तू जब चाहे, श्रपनी एकाध सखी के साथ पूज्य राजकुमार से मिल सकती है।

## (स) भर्त हरि का कारावास और शीला

श्चनंतर राजकुमार भतृ हिरि बंदी-गृह को पहुँचाए गए, जहाँ उनकी सुविधाश्चों का राजाश्चों के समान प्रबंध कर दिया गया। उस गृह की रक्षा का भी समुचित प्रबंध हो गया। श्चनंतर उसी दिन राजकुमारी शीला श्चपनी श्चतंरंगा सखी के साथ वहाँ जाकर राजकुमार से संखाप करने लगी। भर्तृ हरि — राजकुमारीजी ! मैं श्रापकी कृपाद्यों का श्रःयंत श्राभारी हूँ। श्रापने पितृब्य-वध पर विशेष ध्यान न देकर शत्रु-नगर में भी मेरा उचित से श्रिधक मान किया। श्रापकी उदारता धन्यवादाई है।

शीला—बड़ी ही कृपा हुई, राजपुत्र महोदय ! यदि श्रापको कोई श्रणु-मात्र कष्ट हो, तो मुक्ते श्राज्ञा करने में संकोच न कीजिएगा। मैं तुरंत ही उसका प्रबंध कर दूँगी; ज्ञण-मात्र की देर न होगी।

भर्ष हरि—ऐसा तो मैं समभता ही हूँ। मुभे यहाँ कोई भी कष्ट नहीं है, वरन् मेरे एकांतसेवी होने से सुख-ही-सुख है, क्योंकि यौगिक कियाश्रों के लिये समय विशेष मिल जाता है। एक बात पूछनी है कि शक लोग प्रायः श्रार्य-भाषा भली भाँति नहीं बोल पाते, किंतु श्रापके कुटुंब में इसका समुचित प्रचार देखता हूँ, यहाँ तक कि श्रापके युद्धार्थी पितृज्य भी ऐसी ही भाषा का प्रयोग करते थे। इसका क्या कारण है ?

शीला—हम लोग चिरकाल से उज्जियिनी में रहते हैं, जहाँ श्रार्थ-भाषा का चलन है ही। हम लोगों ने भी श्रपने विदेशीपन को बहुत प्रकट न करने के विचार से इस भाषा का प्रयोग श्रपनाया है।

भर्तृ हरि -- यहाँ पर तो ऐसी शुद्ध भाषा का प्रयोग है, जैसे श्राप लोग विदेशी हों ही नहीं।

सखी—यही तो इम लोगों की इच्छा भी है, राजकुमार महोदय ! क्या मैं जान सकती हूँ कि कौन समय श्रापकी विशेष निश्चितता का होता है, जिसमें हमारी सखी के कारण श्रापके यौगिक श्रभ्यासों में बाधा न उपस्थित हुश्रा करे ?

भर्नु हरि-प्रत्येक दिन के प्रथम पहर-भर में मैं न्यायाम

योगाभ्यास स्नादि से निवृत्त हो जाता हूँ। इसी प्रकार रात्रि में व्यायाम तो घड़ी-डेढ़ घड़ी प्रथम प्रहर में कर लेता हूँ, तथा योगाभ्याम द्वितीय पहर के स्रंत में। इतर सभी समयों पर निश्चित रहता ही हूँ।

शीला —यदि त्राप नगर-निरीचण करना चाहें, तो वाहनादि का प्रबंध करके पिताजी से परिश्रमणार्थ त्राज्ञा ले लूँ। ऐसे समयों में वह रचकों त्रादि का प्रवंध-मात्र कर देंगे।

भर्नु हिरि —शत्रु-नगर में बंदी होकर मैं कोई प्रार्थना नहीं करना चाहता। जितना कुछ प्रबंध वह स्वयं योग्य समर्भे, उतना ही उचित है।

शीला—बात श्रापकी योग्य है; कोई प्रार्थनाएँ करनी भवदीय महत्ता के भी प्रतिकूल है। श्रापकी श्रावश्यकताश्रों कौ दो-चार दिनों में श्रनुभव करके मैं स्वयं सभी बातों का प्रबंध कर दूँगी, तथा श्रपनी ही श्रोर से प्रार्थना करूँगी; श्रापकी इच्छा प्रकट न होगी।

भतृ हिरि — श्रनेकानेक धन्यवाद ! देवीजी ! शत्रु-नगर में मेरे जपर इतनी कृपा करने की श्रापको क्या श्रावश्यकता है ? श्रापसे मिलने में मेरा समय बीतेगा प्रसन्तता-पूर्वक, किंतु समक्तता हूँ कि राजकुमारी होकर श्रापको मेरे लिये इतना कष्ट उठाने की श्रावश्यकता नहीं है । श्राप तो श्रल्यवयस्का हैं ; ये दिन खाने-खेलने के हैं, न कि बंदी-गृहों में विशेष समय बिताकर कष्ट उठाने के ।

शीला—ऐसी अल्पवयस्का क्या हूँ ? सोलहवाँ वर्ष लग चुका है। आप मेरे पिता के अतिथि हैं। मेरा कर्तव्य है कि आप सानंद रहें। पूजनीया माता का स्वर्गवास हुए चार वर्ष बीत चुके हैं। मुक्की पर तो पिताजी के गाईस्थ्य प्रबंध का भार है। आप इस बात का विचार न कीजिए कि मुक्के यहाँ आने-जाने में कोई कष्ट अथवा असुविधा का किंचिन्मात्र प्रश्न है।

भर्ग हरि—चड़ी कृपा, देवीजी ! जैसा सौंदर्य स्वर्णोपम है, वैसी ही बुद्धि भी श्रापको महती मिली है। मुफे यहाँ कोई कष्ट नहीं है।

शीला—यदि त्रापसे कोई साधारण प्रश्न पूर्लू, तो श्राशा है कि श्रनुचित न समिभएगा।

भर्व हिरि — इसमें अनौचित्य क्या है ? मेरा तो समय ही सानंद कट रहा है।

शीला — श्रच्छा, पूछती हूँ कि भद्र पुरुषों के लिये सांसारिक जीवन का लच्य श्राप क्या समभते हैं ?

भर्ग हरि-देवीजी ! श्रपने लोगों से बालकों के लिये यह प्रश्न. श्रभी न्यूनाधिक समय से पूर्व का है।

शीला—मैंने इस कारण से पूछा कि इसी अवस्था से यौगिक कियाओं में मन आप विशेष लगाते हैं। यदि जीवन-जच्य पर पूर्ण ध्यान न दिया होता, तो ऐसे जटिल कर्तन्य-मार्ग के पिथक क्यों बनते ? अवस्था, भारी मींदर्य, शौर्यादि देखकर आपका याग-साधन-वाला कार्य कुछ अनमिल-सा दिखता है।

भर्ग हिरि—यह बात थी ; तब तो उत्तर देने पर मुक्ते बाध्य-सा होना पड़ेगा। समक ऐया पड़ता है कि जीवन-लह्य-संबंधी प्रश्न पर विना समुचित विचार किए ही मैं योग-साधन में प्रवृत्त हो गया हूँ। बात यह है कि मेरी स्वर्गवासिनी माता विवाह से पूर्व संन्या-सिनी थीं। संभव है, उनके श्राचरणों का कुछ प्रभाव मुक्त पर पड़ गया हो। फिर मेरे पूज्य श्रम्रज आता यौगिक कियाश्रों पर विशेष ध्यान देते हैं, तथा दोनो राजमहिषियाँ भी इन्हीं में न्यूनाधिक प्रवृत्त रहनी हैं। मेरे कुटुंब में इस बात का ऐसा चलन सुकवि भास के प्रभाव-वश चिरकाल से चला श्राता है, जिससे मुक्ते इस मार्ग का पथिक बनने में कोई विशेष विचार नहीं करना पड़ा। फिर

भी प्रयोक सुधी को श्रपने भविष्यवाले कर्तन्यों पर समुचित मनन कर ही लेना चाहिए।

शीला—यही तो बात है, राजकुमारजी ! यदि श्रनुचित न समिक्तए, तो यौगिक विषय पर मैं श्रापके परिपक्ष विचार जानना चाहती हूँ | देखूँ, भविष्य के विषय में श्राप क्या निश्चित मत रखते हैं ?

भर्तृ हिरि-मोरे विचारों पर इतना ध्यान देना एक शक-शत्रु-कन्या के लिये कुछ श्रनोखी-सी बात है ही, तथापि कथन करूँगा।

शीला — मुभे शत्रु-कन्या आप क्यों समक्ते हैं ? मेरे पिता की आपसे कोई आप्मीय न होकर राजनीतिक शत्रुता-मात्र है। यह कोई वास्तिवक वैर-भाव न हाकर केवल जातीय कर्तंब्य-पालन का प्रश्न-भर है।

भर्न हिरि -- है तो बहुत करके ऐमा ही ; फिर भी मैं शत्रु-नगर में बैठा ही हूँ, तथा श्रापके पितृनुल्य पितृम्य का घातक हूँ ही ।

शीला—श्राप चातक क्यों हैं ? उन्होंने स्वयं श्रनुचित व्यवहार किया। श्रापने श्राध्मरचा-मात्र की। यदि पूर्ण कौशल से युद्ध न करते, तो स्वयं कहाँ बचे जाते थे ? मैं पितृव्य-विनाश पर घोर दुःख का श्रनुभव करती हुई भी श्रापि शौर्य की भूरि-भूरि प्रशंसा किए विना नहीं रह सकती।

भर्नु हरि — श्रभी श्रल्प श्रवस्था में इतनी ज्ञान-गरिमा-प्राप्ति पर मैं श्रापको बधाई देता हूँ । श्रच्छा, श्रब श्रापके मुख्य प्रश्न पर श्राता हूँ ।

शीला - श्रवश्य कृपा कीजिए।

भर्तृ हरि — यह तो प्रकट ही है कि प्रत्येक मनुष्य श्रनेकानेक प्रकार से संसार का ऋगी है। उसे किसी ने उत्पन्न किया तथा श्रसमर्था-वस्था में उसका पालन-पोषण किया। समर्थ होकर भी बहुतेरे

लोग संसार का हित कम करते हैं, वरन उससे सेवा लेते हैं विशेष। ऐसे लोग ऋणी कहे जा सकते हैं। फिर भी परमोच श्राचरण-प्रदर्शन से उदाहरण द्वारा लोक को शिचा मिलती है ही। इसी से जो गृहत्यागी सज्जन कोई लोकोपकारी कार्य भी नहीं करते, वे केवल उदाहरणवाली शिचा देने के कारण श्रपने ऐसे जीवन का समर्थन किया करते हैं जिपसे उपकार-पंबंधी कोई कथनीय लोक-सेवा उदाहरण-प्रदर्शन से इतर उनसे नहीं होती। इस पर निष्पच शुद्ध सम्मति प्रकट करनी बहुत सुगम नहीं है। श्रब रहा योग का विषय, उसके साधन में गृह-याग श्रावश्यक नहीं। कोई गृहस्य भी स्वशरीर शुद्ध श्रीर सबल रखने को इसका श्रभ्यास कर सकता है, क्योंकि यह एक प्रकार का श्रेष्ठ व्यायाम है। यौगिक ग्रायनों से बहुत कुछ शारीरिक लाभ प्राप्य है। जैसे मेरे आता तथा भाभियाँ केवल इसी निमित्त चिरकाल से योग-साधन करती श्राई हैं, यद्यपि हैं वे पूर्ण-तया गृहस्थ, तथा दोनों के तीन-तीन पुत्र भी हैं। मैं भी श्रब तक इसी श्रभिप्राय से श्रासनों का साधन करता श्राया हूँ। इनसे समुचित मात्रा में दैहिक स्वास्थ्य भी प्राप्य है ; श्वामा स्ववश रहते हैं. शरीर सबल श्रौर नीरोग रहता है, श्रथच जीवनावधि बहुत कुछ बढ़ती है। तो भी इस प्रारंभिक श्रभ्याप से बढ़कर पूर्ण योगी होने की पदवी है, जियंक पाने को मंसार का साधारण त्याग तथा विशेष प्रयःनों की आवश्यकता है। इनसे सिद्धियाँ भी महती प्राप्य हैं, ऐसा कहा जाता है। मैंने अब तक यह निश्चय नहीं किया है कि इस द्वितीय श्रेणी में प्रविष्ट हँगा या नहीं ? श्रधिकतर संभावना यही है कि श्रपने श्रयज के उपदेशानुसार गृहस्थ योगी-मात्र बन्ँगा । सखी-राजकुमार महोदय ! श्रापके कथन बहुत स्वच्छ, कुछ न छिपानेवाले तथा बुद्धि-प्राह्य हैं। श्रापने श्रपने विचारों का नितांत

शुद्ध एवं सच्चा विवरण हम दोनो पर पूर्ण विश्वास करके किया है.

फिर भी श्रव तक जीवन-लच्य के प्रश्न पर श्रापका कथन श्रांशिक-मात्र है।

भर्ग हरि—श्रभी तो मैंने श्रारंभ ही किया है, सखीजी ! यह प्रश्न बहुत बड़ा है। फिर भी यथामाध्य कहता हूँ कि प्रत्येक मनुष्य का कर्तब्य है कि श्रानी जीवन-यात्रा इस प्रकार चलाए कि इतरों को उससे श्रीधक-से-श्रीधक वास्तविक लाभ हो।

शीला-वास्तविक लाभ से क्या प्रयोजन है ?

भर्ग हिरि बहुत-से लोग मद्य-पान, चूतादि में प्रसन्नता पाकर उसी का लाभ समकते हैं, किंतु वह मिथ्या है, न कि वास्तिवक। श्रम्भली लाभ वह है, जिससे संसार उन्नतिशील हो। यह एक कठिन दार्शनिक प्रश्न है, जिस पर श्रध्यायों पर श्रध्याय लिखे जा सकते हैं। मैंने यहां मोटे प्रकार से समका-भर दिया है।

सन्धी-कथन श्रापका नितांत उचित समक पड़ता है।

शीला — ग्रच्छा, त्रापके भ्राता ने कई प्रांत जीते हैं। उनमें से कोई लेकर त्राप वहाँ त्रपनी राजसत्ता स्थापित करने को कैसा समकते हैं?

भर्गृहरि -- ऐसा तो स्वयं वह भी मुक्तसे कई बार श्राज्ञा कर चुके हैं। श्रभी पाँच-छ वर्ष-पर्यंत मेरी श्रवस्था ब्रह्मचर्य-साधन के साथ विद्या-लाभ करने की है। उसके पीछे श्रपने भविष्य पर विचार करूँ । स्वयं भ्राता ने छब्बीसवें वर्ष को समाप्त करके विवाह किया था। श्रपने भविष्य के जीवन-संबंधी प्रश्न विवाहानंतर रानी की भी असम्मति लेकर निर्णय करना मेरे लिये योग्य होगा।

शीला—बात तो यह भी नितांत शुद्ध है। क्या श्राप पश्चीस वर्ष की श्रवस्था प्राप्त करने के पूर्व वैवाहिक विषयों पर विचार भी नहीं करना चाहते ?

भर्नु हिरि—इस साधारण प्रश्न पर विचार करने की भ्रावश्यकता ही क्या है ? विद्या-प्राप्ति में यथासाध्य पूर्णता तथा पूरा ब्रह्मचर्य-व्रत साधन भ्रावश्यक हैं ही। श्रनंतर जब कभी कोई योग्य स्त्री मिल जायगी, तब विवाह का प्रश्न श्राप-से-श्राप सुलक्ष जायगा।

सखी-यदि कोई पहले ें सं रुचि के श्रनुनार मिल जाय, तो कैसा ?

भर्नु हिरि — इन प्रश्नों के उत्तर सुगम नहीं हैं। कोई मनुष्य किन्हीं परिस्थितियों में क्या करेगा, ऐसा पहले ही से विचारकर निर्णीत करना श्रमावश्यक-साहे।

शीला--हे तो यही बात। समय से पूर्ववाले निर्णय प्रत्येक दशा में स्थायी भी तो नहीं रह अकते।

भर्तृ हरि-इसीलिये तो ऐसे निर्णय वृथा समके जाते हैं।

श्रनंतर राजकुमार से श्राज्ञा लेकर सखी-सहित राजकुमारीजी वहाँ से चली गई। इसी प्रकार प्राय: बंदी-गृह जा-जाकर वह भर्न हिर से विविध प्रश्नों पर प्रेम-पूर्ण वार्तालाप किया करती थीं, तथा इनकी सुविधाओं पर पूर्ण ध्यान रखती थीं। ये दोनो रथारोही हो-होकर सखी को साथ लिए हुए प्राय: नित्य नगर-निरीचण तथा वायु-सेवनार्थ भी जाया करते थे। ऐसे समयों पर लोकतंत्र द्वारा रचकों का समुचित प्रबंध रहता था। एक दिन उज्जियनी के कोतवाल रुचिराश्व ने राजपुत्रीजी से एकांत में मिलकर यों वार्तालाप किया—

कोतवाल—देवीजी ! श्राजकल मालव - ग्राजकुमार से श्रापकी बहुत गाढ़ी छन रही है, क्या बात है ?

शीला—इसमें श्रापको क्या उद्विग्नता हो रही है ? क्या किसी से बात करनी भी मना है ?

कोतवाल-श्रब मुक्तसे न उड़िए, राजकुमारीजी ! साधारण

बात एक वस्तु है ग्रौर प्रेमालाप दूसरी। मैं भी दंडपाश-विभाग का नगर-नेता कुछ समय से श्राप ही की कृपा से हुश्रा हूँ। क्या इतना भी नहीं समभ सकता?

शीला—तो क्या तुम समभते हो कि तुम्हें छोड़ मैं किसी राजकुमार से विवाह तक न कर सकृँगी ? तुम्हारा जितना कुछ व्यवहार है, वह मैं तोड़े कब देती हूँ, किंतु इतना श्रीर समभे रहो कि श्राजनम कुमारिका-व्रत न लूँगी, श्रीर यदि लूँभी, श्रीर कहीं बच्चा हो पड़े, तो कैसा ?

कोतवाल—क्या मेरे साथ विवाह श्रसंभव है? यदि यही बात थी, तो परसाल ही, पचीस वर्ष की श्रवस्था पूर्ण करक, जब मैंने एक कन्या से विवाह का विचार किया था, तब श्रापने क्यों रोका?

शीला—समक रक्लो कि यदि मुक्तसे या किसी और से विवाह का विचार किया, तो मुक्तसे बुरा कोई नहीं; नसे गड़के रख दूँगी। हाँ, तुम्हें धोखा कभी न दूँगी। मेरा पित चाहे स्वयं इंद्र हो, तो भी तुम्हारा प्रेम यावजीवन निभा दूँगी, किंतु तुम्हारे-स साधारण मनुष्य के साथ विवाह का प्रश्न नहीं उठ सकता।

कोतवाल --ऐमा श्रापने कभी दृदता-पूर्वक कहा न था।

शीला—कहा तो मैंने दो-चार बार था, यह तुम्हारी मूर्वता है कि फिर भी मुफे मना लेने की छाशा में रहे। श्रव श्रंतिम बार जान लो कि मैं भर्त हिर को फाँसना श्रवश्य चाहती हूँ। ऐसा बढ़िया राजकुमार गुफे भिला कहाँ जाता है? मैं तो उसकं पैर धोने के योग्य भी नहीं हूँ। तुम्हारे-से नीचों का संसर्ग करके भी क्या मैं उस महात्मा के योग्य बनी हुई हूँ।

कोतवाल-यह मैं मानता हूँ कि मेरी पदवी श्रापको देखते हुए कुछ भी नहीं है। फिर भी श्रपने विषय में ऐसे श्रनुचित श्रीर उग्र कथन मैं नहीं सुन सकता, ऐसा श्रापको भी जाने रहना चाहिए।

शीला—श्रन्छा, मैं उन शब्दों को फेरे लेती हूँ, श्रीर भविष्य में भी उनका व्यवहार तुम्हारे संबंध में न करूँगी, किंतु विवाह या श्रन्य स्त्री-गमन का श्रधिकार तुम्हें कभी न होगा, तथा यदि मैं किसी राजकुमारादि से विवाह करना चाहूँ, तो उससे जलने की तुम्हें कोई श्रावश्यकता नहीं, ऐसा मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ।

कोतवाल-कह श्राप श्रवश्य चुकी हैं, किंतु मुक्ते श्रापसे वास्तव में ऐसे रूच व्यवहार की श्राशा न थी।

शीला—इसमें रूचता क्या है मित्रवर ! यदि विवाह न करूँ, श्रोर पुत्रादि का संसर्ग हो जाय, तो कैसा ? तव तो पिता के सम्मुख मुक्ते तुम्हारा नाम लेना ही पड़ेगा, जिससे तुम्हारे लिये प्राण-संकट उपस्थित हो जायगा या नहीं ? तुम्हीं समक्त लो । मैं तुमसे कपट श्रथवा रूचता का कोई ज्यवहार नहीं कर रही हूँ । यदि तुम्हीं से विवाह करना भी चाहूँ, तो पूज्य पिता माने कब जाते हैं ?

कोतवाल-इतना तो है ही।

शीला—तब फिर क्यों विकल होते हो ? तुम्हारे ही कारण श्रति शीव्रता-पूर्वक विवाह करना मेरे लिये श्रावश्यक है कि नहीं ?

कोतवाल-समभ तो यही पड़ता है। श्रच्छा, समा का प्रार्थी हूँ।

शीला—इसकी कोई बात नहीं है। बात यह है कि इतनी स्वच्छता-पूर्वक मुक्तसे कभी बात करने का श्रवसर न श्राया था, जिससे तुम्हारे विचार श्रद्ध थे। यों तो हो तुम भी बहुत बुद्धि-मान्, क्तिं इस मामले में चूक गए।

कोतवाल-पदी बात हुई, राजकुमारीजी ! अच्छा, श्रव मुक्ते आज्ञा प्रदान हो। शीला—जाम्रो, देखो श्रपना चित्त कभी खिन्न न करना। कोतवाल—श्रव क्या खिन्न करूँगा ? भूल ही तो हो गई।

इस प्रकार कथनोपकथन करके कोतवाल वहाँ से प्रस्थित हुए, और श्रपनी श्रंतरंगा सखी को साथ लेकर राजकुमारीजी साधा-रखतया फिर बंदीगृह में पहुँचीं तथा बात होने लगी।

भतृ हरि-कहिए, राजकुमारीजी ! क्या श्राज्ञा है ?

शीला—राजकुमार महोदय ! यद्यपि मेरा परिचय श्रापसे प्राचीन नहीं है, फिर भी विना नित्यप्रति देखे चित्त मानता ही नहीं । मैं यही सोचती हूँ कि जब कभी श्राप यहाँ से चले बायँगे, तब मेरी क्या दशा होगी ? यह मैं भी नहीं चाहती कि बंदीगृह में श्राप एक दंड रहें, किंतु भविष्य मेरे लिये कैसा होगा, यह समक्त में नहीं श्रा रहा है ?

भतृ हिरि — अभी मेरी अवस्था छोटी है, मैं ऐसे प्रश्नों को भली भाँति समक्त नहीं पाता हूँ। प्रसन्त मैं भी आपसे बहुत हूँ, किंतु भविष्य पर विचार कभी अब तक नहीं हुआ है।

सम्बी—विना भविष्य सोचे वर्तमान पर भी तो उचित सम्मति नहीं बन सकती।

भर्तृहरि—है तो यथार्थ; भन्छा, राजकुमारीजी का प्रश्न

शीला—प्रश्न मेरा नितांत साधारण है; विना श्रापको देखें मेरा चित्त मानता नहीं, तथा बंदीगृह में श्रापका रहना पूर्ण-तथा श्रनुषित है ही। इन दोनो बातों का सामंजस्य कैसे हो ?

भतृ दिरि — आपको देखकर प्रसम्न मैं भी बहुत होता हूँ। सत्य बात तो यह है कि आपके यहाँ पधारने का जो समय है, उसकी प्रतीचा मेरे जिये कभी-कभी कष्टकारियी तक हो जाती है।

ससी-तब फिर इसका प्रतीकार क्या है ?

भर्ग हिर — इसका उत्तर मैं क्या दूँ ! बंदीगृह में स्वेच्छा से तो हूँ नहीं; यहाँ से मुक्ति उपरिक महोदय की इच्छा अथवा माजव-निजय पर ही संभव है।

शीला -- यहं प्रश्न नहीं है; बंधन-मुक्ति भ्रापकी मैं भ्राज कर सकती हूँ, किंतु फिर यह प्राग्यप्रिय रूप देखने को कहाँ मिलेगा ? श्राप श्रमी चिरकाल पर्यंत विवाह चाहने नहीं, श्रीर जब मेरे पितृ-बंधन में हैं, तब यदि किसी निबंध को स्वीकार करें, तो स्वेच्छा-पूर्वक नहीं माना जा सकता।

भर्तु हिरि — बंधन-मुक्ति के विषय में तो श्रापने श्रपने पिता-जी से पहले ही कहा था, किंतु उन्होंने माना कब ?

शीला-इसकी बीस युक्तियाँ लग सकती 🕇 ।

भर्तृ हरि - क्या कहती हो, राजकुमारीजी ! क्या स्विपता को धोला देकर मुक्ते मुक्त करना चाहती हो ? मैं ऐसा नहीं करूँगा।

सखी —तत्र फिर इस प्रश्न का सुलमाव कैसे हो ?

भर्नु हिरि—चाहता मैं भी इन्हें हूँ, किंतु न तो मेरी श्रवस्था श्रभी त्रिवाह के योग्य है, न इनका समय बीता जाता है। जो होगा, समय के साथ होता गहेगा।

सखी -- क्या यह उत्तर हृदय-हीनता का नहीं है ? भर्नु हिरि-- क्यों राजकुमारीजी ! श्राप क्या समभती हैं ?

शीला — मैं न तो श्रापको हृदय-हीन कह सकती हूँ, न भवदीय दर्शनों की लालसा सुभन्ने छोड़ी जा सकती है। विश्वास सुभे भी श्रापके प्रेम पर पूर्ण है, किंतु बंदीगृह में कोई निबंध नहीं हो सकता।

भर्तृ हरि -- यह कोई बात नहीं है। बंधन के समय में भी इच्छा के प्रतिकृत कोई मुभे बचन-बद्ध नहीं कर सकता। मैंने श्रब तक जो कुछ कहा है, श्रीर श्रागे जो कहूँगा, वह सब प्रयन्नता-पूर्वक कहा हुश्रा माना जायगा। शीला —यदि श्राज्ञा हो, तो पितृचरणों पर वैवाहिक विचार प्रकट करके चण-भर में श्रापको बंधन-मुक्त करा दूँ।

भर्तृहरि — बंधन-मुक्ति की न तो मैं किसी से प्रार्थना करूँगा, न विवाह की श्राड़ में स्वच्छंदता प्राप्त करूँगा। यह विषय उनकी समक श्रथवा भविष्य की घटनाश्रों पर निर्भर रहेगा।

## पंद्रहवाँ परिच्छेद

## श्रंतिम शक-पराजय, संवतारंम श्रीर भर्त हिरि

(अ) भर्तृहिर का मोचन

जब राजकुमार भए हिर के उज्जियनी में बंदी होने का समाचार प्रतिष्ठान में पहुँचा, तब ज्येष्ठ भ्राता विक्रम पहले तो बहुत चिंतित हुए, किंतु वीरवर के श्रभाव में श्रपने मालव-सहपाठियों में से पाँच ऐसे वीरों को इन्होंने बुलवाया, जो रूप बदलकर चरों के काम में विशेषतया निपुण थे। उनमें से एक तो बृद्ध स्वामीजी बना, श्रीर शेष चारों महात्मा श्रादि बनकर परम शीघ्रता-पूर्वक उज्जयिनी को प्रस्थित हुए। पाँच विश्वास-पात्र सेवक विरागी बनकर इनके साथ गए। नगरी के समीप एक बहुत बड़ा दुर्ग था, जिसमें स्थान-स्थान पर चत्रकादि बने थे. जिन पर नियत समयों पर प्रचुर संख्या में प्रहरी-गण देख-भाल किया करते थे। दिवस में वह संख्या चाहे कुछ न्यन भी हो जाती हो, किंतु रात्रि में बड़ी सावधानी रहा करती थी। सगरी का वाणिज्य बढ़ा-चढ़ा था। देश-विदेशों से लोग वहाँ श्राया करते थे। सामान्य वस्तुश्रों से लेकर रत्नों तक के म्यापारियों से नगर भरा रहता था। विजया दशमी के एक मास पूर्व से मेखा लगता था। उस मास-भर श्रीमहाकालेश्वर के मंदिर में पूजा-श्रची श्रीर भी विशेष भक्ति के साथ हुआ करती थी। इसमें सेट-साहुकारों के अतिरिक्त उपरिक महोदय के ऋदं बी भी सम्मिखित होते थे। साधारण जनता से मंदिर भरा रहता था। विजया दशमी के दिन

भक्ति जनता में श्रीर भी उमद पदती थी। प्रातःकाल के एक प्रहर पूर्व से श्रर्ड रात्रि-पर्यंत दर्शनार्थियों से मंदिर खनासन भरा रहता था। मेले के संबंध में देश-देश से साधु-महात्मा वहाँ प्रचुर संख्या में पधारा करते थे। कुछ के भोजनादि का प्रबंध सेठ-साहकारादि करते थे, श्रीर शेष का राज्य की श्रीर से होता था। इन्हीं संती में एक साधु-मंडली हमारे चरों की भी श्राकर चिप्रा-नदी के निकट धूनी रमाने लगी। महंत महोदय कभी किसी से कुछ माँगते न थे, वरन् यदच्छा-लाभ-पंतुष्टि का उदाहरण दिखला रहे थे। संध्या को भाँति-भाँति के वाद्य बजवाकर कीर्तनादि कराया करते थे, जिनमें जनता की श्रव्ही भीड़ लगा करती थी। इसमें राम, कृष्ण, शंकर श्रादि का यशोगान होता ही था, श्रथच नियत समयों पर न्याख्यानों द्वारा प्रवीस श्रोतात्रों को भी हिंदू-धर्म की महत्ता अवगत कराई जाती थी। इनमें एकाध ऐसे पंडित भी थे, जिनका सफल शास्त्रार्थ राज्य के पंडितों से भी हो चुका था। श्रतएव इस मंडली की महत्ता की धाक जनता अथच राजकर्मचारियों पर भली भाँति बैठ चुकी थी। एक श्रन्य महाश्मा भी इनसे कोस-डेढ़ कोस की दरी पर जा डटे। उनके साथ कोई विशेष सामग्री न थी। वह भी श्रंतरंग रूप से इसी मंडली के थे। उनके विषय में कुछ उज्जियनी निवासियों में यों वार्तालाप होने लगा-

एक व्यक्ति —भाई, तुमने कुछ जाना ? उस वट की छाया में तीन दिवसों से एक महात्मा ठहरे हुए हैं। बड़े सिद्ध प्रतीत होते हैं। मैं बराबर उनके दर्शन करता श्राया हूँ।

द्वितीय व्यक्ति—श्ररे भाई ! मैं भी देख चुका हूँ, वह तो श्रांख भी नहीं खोलते। ( तृतीय व्यक्ति से ) श्राप तो भाई, हमारे जैसे विश्वा-सियों में हैं नहीं, क्या श्रापने भी कुछ देखा है ?

तृतीय व्यक्ति - मैं तो त्रिना निश्चित प्रकार से कोई बात देखे

कुछ भी माननेवाला नहीं। श्रभी तक मैंने इन मंडलियों में कोईं मुख्यता नहीं पाई।

इतने में वहाँ दो महात्मा भी वार्तालाप में सम्मिलित होते हैं।

पुरुक महात्मा—बचा! तुम लोग ये बातें क्या जानो ? दूँ द-खोज
की श्रावश्यकता सभी बातों में होती है। कोई पाँच वर्ष हुए, मुभे
एक महात्मा मिले थे। वह सिवा दुग्ध-फलादि के कुछ खाते ही न
थे, वह भी श्रयाचित दिए जाने पर। यदि कोई श्रार्पित न करे, तो
दो एक उपवास भी कर डालते थे।

द्वितीय महात्मा—स्वामीजी ! क्या नित्यानंद महाराज का कथन तो नहीं करते हो ? उनकी सेवा मैं भी कर चुका हूँ, बड़े ही सिद्ध योगी हैं।

प्रथम महात्मा—उन्हीं की तो बात कह रहा हूँ। तुम धन्य हो, जो उनकी सेवा कर चुके हो। श्रपना तो केवल उनसे सात-श्राठ दिनों सक्संग हुआ था।

द्वितीय व्यक्ति-स्वामीजी ! उनका कुछ हाल तो बताइए ।

द्वितीय महाःमा — कहाँ तक कहूँ ? स्वयं गुरुजी उनको पूज्य समभते थे।

प्रथम महात्मा—जिसको उन्होंने जो कहा, वही हो गया।
तृतीय व्यक्ति—जिन महापुरुष को त्रापने देखा है, उनका कुछ
वर्णन तो कीजिए।

द्वितीय महारमा—वह गौर वर्ण के थे। रमश्रु (डाड़ी) नितांत रवेत थी, किंतु मुख पर भुर्तियों का नाम न था। शरीर ऊँचा था, श्रौर हष्ट-पुष्ट विशेष थे। नाक लंबी श्रौर नेत्र बड़े थे। वृद्ध होकर भी मृद्धत्व का शैथिल्य श्रणु-मात्र उनमें न था। कभी किसी से प्रार्थना का नाम नहीं, वरन् श्रौरों को स्वर्णादि दे दिया करते थे। न-जाने कहाँ से लाते थे। दुखी, धन-द्वीनों का विशेष पालन करते थे। अपने िलये सिवा भोजनाच्छादन के कुछ भा चाहना न रखते थे। धन-हीनों का भी मान राजाश्रों से कम न करते थे। उनकी दृष्टि सभी पर समान थी। सधनों से जो कुछ मिलता था, वह उसी दिन निर्धनों में उचित प्रकारेण वितरित करा देते थे।

तृतीय व्यक्ति—जो महात्मा वट-वृक्त के नीचे ठहरे हैं, उनका श्राकार-प्रकार क्या स्वामी निःयानंदवाले से मिलता तो नहीं है ?

प्रथम व्यक्ति — वर्णन से तो यही भासता है कि संभवतः वही हों। उनके दर्शन बड़े भाग्य से होते हैं। दर्शकों के ठट-के-ठट लग जाते हैं।

द्वितीय मडायमा—इसी कारण से तो वह संबसे दूर ठहरते हैं, श्रीर जन-संसदि से भागते रहते हैं। सांसारिक लोग भक्नों का पालन तो करते हैं, किंतु याचनादि कर-करके उन्हें सताते भी बहुत हैं।

प्रथम महात्मा-हमारे गुरुजी ही को देखो । प्रार्थियों तथा भीड़ के मारे उनका योगाभ्यास तक कठिनता से सधता है। घर-बार छोड़ा, दुनिया छोड़ी, तो भी प्राण बचाना कठिन हो जाता है।

प्रथम न्यकि — महामाजी ! श्राप चलकर उन्हें दिखला दीजिए। संभवत: श्राप ही के सहारे हम लोगों को भी उनके दर्शनों का श्रप्त लाभ प्राप्त हो जाय।

प्रथम महाभा -- यदि कहीं वही निकल श्राए, तो यह नगरी धन्य हो जायगी। तुम लोगों का भाग्योदय हो जायगा। किंतु वह होंगे नहीं, क्योंकि ऐसे महाथा यत्र-तत्र थोड़े ही फिरा करते हैं।

इस प्रकार वार्तालाप करके कुछ लोग उनके पास गए, तथा प्रयामादि करके बैठे। उन्होंने श्राशीर्वाद दिए। लोगों ने बहुतायत से मोज्य सामग्री उन्हें श्रर्पित की, किंतु उन्होंने श्रपने-भर को थोड़ा-सा ले लिया, श्रीर शेष सामान दीन-दुखियों को वितरित करा दिया। लोगों के साधारया प्रश्नों के उत्तर दे दिए, किंतु भविष्य-भाषया के संबंध में यह ज्ञान ईश्वराधीन बतलाया। दो-तीन दिनों में वहाँ अधिक भीद जुड़ते देखकर आप जिन्ना-तट को छोड़कर एक ऐसे वृष्ण के नीचे जा बैठे, जो उस भवन से प्रायः पाँच से हम पर था, जहाँ राजकुमार भन् हिर बंदी थे। प्रथम वर्धित मंडलीवाले सब लोग भी इन्हीं के समीप, दो-तीन श्रन्य वृज्ञों के नीचे जाकर जमे। जब राजकीय भन्य वाहन पर राजकुमार तथा राजकुमारी पलट रही थीं, तब दो महात्मा श्रकस्मात् रथ-पथ के निकट खड़े थे। उन्हें पहचानकर राजकुमार ने रथ रोकवाया, तथा राजकुमारी के सहित स्वामी नित्यानंद के पास जाकर साष्टांग दंडवत् की। राजकुमारी ने भी प्रणाम किया, श्रीर ये दोनो वहीं विछी हुई एक चटाई पर बैठे, तथा स्वामीजी से वार्तालाप होने लगा।

भर्त हरि-स्वामीजी महोदय ! स्मरण पड़ता है कि कहीं श्रापके दर्शन कभी मुक्ते हुए हैं। कहाँ ऐसा लाभ हुआ होगा ?

स्वामी नित्यानंद--मुभे तो बचा, स्मरण होता नहीं। कहीं तूने संभवतः देखा होगा। तुम बेटा! शक हो या धारा नगरी-निवासी?

भर्न हरि—श्राप तो, स्वामीजी ! सर्वे इ हैं । फिर मेरी जाति क्या पूछ रहे हैं ?

स्वामी नित्यानंद---सर्वंज्ञ तो, बेटा!केवल परमात्मा है। हम लोग भी योग-बल से न्यूनाधिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, किंतु विना स्वासा साधे नहीं।

राजकुमारी — तब यदि कष्ट न हो, तो कृपया ऐसा कीजिए, क्योंकि हम लोग श्रापसे कुछ पूछना चाहते श्रवश्य हैं। श्रपराध चमा हो महात्मन्!

स्वामी नित्यानंद—ऐसा मैं साधारणतया तो किया नहीं करता, किंतु तुम दोनो की उत्कंठा पूर्ण करने की इच्छा न-जाने क्यों मेरे चित्त में भी भा गई है। (ध्यान धरकर श्रीर श्वासा साध-

कर) अच्छा बेटा ! अब बतजाता हूँ कि त् मातृकुल से धारा-नगरी का अवश्य है, किंतु पितृवंश से मालव है। मेरा ध्यान संभवतः श्राज धोखा दे रहा है।

भर्नु हरि—क्या बात हुई महात्मन् ! जो ध्यान कहता हो, उससे मुक्ते श्रवगत करने की कृपा श्रवश्य कीजिए; बहुत बाधित हुँगा।

स्वामी नित्यानंद—श्रच्छा सुन, श्राया तो राजकीय भव्य रथ पर चढ़ा हुश्रा, किंतु मेरी श्वासा बतलाती है कि त् इस समय भी बंदी है। इसी से मुक्ते उसमें भ्रम का श्राभास मिलता है।

राजकुमारी—नहीं महात्मन् ! श्वासा का उत्तर ठीक है। श्राप शेष कथन भी कर डालिए। संकोच की श्रावश्यकता नहीं। श्रापके-से संमार-त्यागी को निष्टर सत्य तक कह डालना चाहिए।

स्वामी नित्यानंद—श्रच्छा, कहता हूँ; मेरी श्वासा बोलती है कि यह बंदी कोई भारी राजकुमार होकर भी कुछ-कुछ मूर्ख है। श्रवस्था इसकी शत से ऊपर होगी, तथा या तो राजा होगा या महायोगी। बंदी होने से इसे दुःख नहीं है। इसी कारण प्रायः ढाई वर्ष भौर इसी प्रकार रहकर किसी महासत्रप की श्राज्ञा से मुक्त होगा। मैं नहीं कह सकता कि इस विचार में कहाँ तक तथ्यांश है?

भर्तृ हरि—बड़ा विचित्र भविष्य-भाषण है। श्रच्छा, श्रब राज-कुमारी के विषय में भी कुछ श्राज्ञा हो जाय।

स्वामी नित्यानंद — इनके विषय में मेरी श्वासा बतलाती है कि यह कहीं के किसी राजकुमार को चाहती हैं, जो इन्हें प्राप्त तो होगा, किंतु वह संबंध चिरस्थायी होगा या नहीं इसमें कुछ संदेह है। मेरा ध्यान इन्हें बहुत बुद्धिमती बतलाता है। ऐसी स्त्रियाँ कुछ चंचला भी हो सकती हैं। यदि चांचल्य को नियमित रस सकेंगी,

तो इनका भी जीवन लंबा श्रथच सुख-पूर्ण होगा, श्रन्यथा इन दोनो बातों से वैपरीस्य का स्वल्प भय है, विशेष नहीं।

राजकुमारी—स्वामीजी ! हम दोनों के विषय में श्रापके भविष्य-भाषण बड़े उत्साहप्रद, किंतु कुछ-कुछ संदिग्ध भी हैं। क्या कृपा-प्रांक इन दोनों बातों के विषय में कोई उपाय भी बतला सकेंगे ?

स्वामी नित्यानंद — ऐसे उपाय स्वामियों के हाथ में न होकर श्राप ही लोगों के स्ववश होते हैं। गुण-दोषों पर भले प्रकार मनन करके श्रपने-श्रपने भविष्य समुज्ज्वल बनाइए। ईश्वर कोई निश्चित भविष्य नहीं रचता। उपायों से उन्नत जीवन प्राप्य है। किंतु ऐसे उपाय इतरों के वश में न होकर स्वयं व्यक्तियों के श्रधीन रहते हैं। इनके विषय में पूजा-श्रची की बातें ढोंग-मात्र हैं। मुख्यता श्राचरण की हता श्रीर शुद्ध विचारों की है। मुक्ते जो कहना था, वह मैं कह चुका; शब तुम दोनो जा सकते हो।

यह सुनकर वे दोनो प्रणामानंतर रथारोही होकर बंदीगृह को चले गए। राजकुमार इन साधुश्रों के निमित्त कुछ भोज्य पदार्थ बनवाकर नित्यप्रति इनके पास इन्हीं के शिष्यों श्रादि द्वारा भेजने लगे। इस प्रकार स्वामीजी के कई श्रनुयायियों को बंदीगृह के श्रांतरिक स्थानों का श्रच्छा ज्ञान हो गया। प्रति संध्या को स्वामी नित्यानंदजी धार्मिक विषयों पर व्याख्यान दिया करते थे, जिन्हें सुनने को बंदीगृह के रचकगण भी श्राते थे, जिन पर स्वामीजी कृपाल रहते थे। एक रात को श्रापने श्रपने साथ के दो महात्माश्रों द्वारा जाद के बहिया काम दिखलवाए, जिन्हें देखने को बहुतेरे बंदीगृह के रचक भी श्राए, क्योंकि स्वामी का स्थान उसके बहुत निकट था। यह जादू-प्रदर्शन ढेढ़ पहर रात गए से प्रारंभ होकर एक प्रहरपर्यंत श्रद्ध रात्रि से श्रद्ध पहर सागे तक चला। श्रंत में पद्मह-बीस लोगों को स्वामीजी ने चौथाई-चौथाई टंक सोना उपहार में दिया।

इन सोना पानेवालों में पड़ता बहुत श्राधिक्य से बंदीगृह के रचकों का था। रचक लोग बहुत ही प्रसन्न हुए। राजकुमार तथा राजकुमारी से स्वामीजी ने जो वार्ता तथा भविष्य-भाषण किए थे, उनका प्रभाव इन प्रहरियों पर बहुत विशेष पड़ा था, क्योंकि स्थान उनसे बहुत निकट था। प्रहरी लोग परम भक्ति-भाव-पूर्वंक श्रापकी सेवा किया करते तथा दर्शनों के निमित्त बहुत श्राधिक्य से जाया करते थे। साथ के महात्माश्रों का कथन था कि स्वामीजी जब चाहते थे, मिट्टी से सुवर्ण बनाते थे। विजया दशमी की रात को भी कथित क्रमानुसार श्रापने जाद का प्रदर्शन गुप्त भाव से किया, जिपमें बाहर की भीड़ न श्रा सकी, किंतु उसे देखने तथा स्वर्ण पाने की लालसा में बंदीगृह के रत्तक प्रहरी लोग पूर्ण संख्या में गए, दृष्टागण मंत्र-मुग्ध की भाँति तन-मन की सुध भूले हुए उसी में पूर्णतया संलग्न रहे। इस बार जादू का काम पहले से भी कुछ विलंब के साथ प्रारंभ होकर एक प्रहर से कुछ ग्रधिक समय-पर्यंत. बड़ी ही मनोरंजकता-पूर्वंक, चलता रहा । द्रष्टागण बहुत ही प्रमुख हो रहे थे।

उधर दो महात्मा तथा उनके पाँच अनुयायी चोरों के-से वेष बनाए, काले वस्त्र धारण किए हुए, धनुष-बाण, खङ्ग -चर्म आदि से सुसज्जित, जादू-प्रदर्शन के कारण अरचित बंदीगृह के पीछे की दीवार पर गोह द्वारा दृद की गई रस्ती के सहारे चढ़ने लगे। होनो महाभा जगर चढ़कर गृह के भीतर उतर गए, जहाँ उन्होंने एक शक प्रहरी को चैतन्य पाया। एक तीव्र बाण से उनका हृदय विदीर्ण कर दिया गया, श्रीर वह विना एक शब्द कहे हुए मरकर वहीं गिर पड़ा। तब राजकुमार के पास पहुँचकर इन्होंने उनको जगाकर गुन्त राजकीय चिह्न दिखलाया। वह यों भी इन दोनो मालवों को जानते थे। उनके लिये भी सारा सामान इनके साथ

या। श्रतएव परम शीव्रता-पूर्वक उनकी दाढ़ी-मुच्छ मूड़कर रूप बदला गया, तथा तदनुसार काले वस्त्र, टोप श्रादि पहनाकर ये दोनो रस्सी के सहारे उन्हें बाहर ले श्राए। सब लोग रातोरात दो कोस भागते चले गए, जहाँ पहले ही से तुरगामी घोड़े प्रस्तुत थे, जिन पर चढ़-चढ़कर यह मंहली श्रवंति-श्राकर-प्रांतों की सीमा यथासमय पार कर गई। जब श्रपना राज्य श्रा गया, तब थोड़ा ही श्रागे जाने से इन्हें रखा के समुचित साधन मिल गए। श्रतएव इन सबों ने कृत्रिम रूप छोड़कर श्रदने साधारण वस्त्रालंकार धारण किए श्रौर श्रेष्ठ वाहनों पर चढ़कर ये सब यथासमय कुशल-पूर्वक प्रतिष्ठान पहुँचकर विक्रम के चरणों पर विनयावनत हुए। उन्होंने श्रनुज का मस्तक सूँघकर परम प्रेम-पूर्वक उन्हें श्रंक लगाया, तथा शेष सातों राजसेवकों को बार-बार धन्यवाद देकर उपहारों से भी प्रतिष्ठित किया।

उधर उज्जियिनी में जब जादू का खेल समाप्त हुआ, तब तीनों शेष मालव-व्यक्ति श्रपना सारा सामान वहीं छोड़ डोल से रातोरात भागे। डेढ़ कोस जाने पर इनके लिये भी तीन तीवगामी श्रश्व प्रस्तुत थे, जिन पर चढ़-चढ़कर ये तीनो भी मालव राज्य की श्रोर पलायित हुए। उधर रात ही को बंदीगृह शून्य पाकर प्रहरियों ने हाहाकार मचाया. श्रोर महात्माश्रों को भी वहाँ न देख हयारोही हो-होकर प्राय: दो से शक-सैनिक राजकुमार तथा महात्माश्रों की खोज में चारों श्रोर दौड़े। ये तीनो घोड़े मारे तुरता-पूर्वक जा रहे थे कि श्राठ पीछा करनेवाले शकों ने इन्हें देखा। श्रव उन्होंने घोड़े श्रीर तीव किए, तथा इन्होंने भी ऐसा किया। मालव-राज्य की सीमा केवल दो कोस रह गई थी। यहाँ भागने श्रीर पीछा करनेवालों में प्रचंड होड़ पड़ी हुई थी। शकों के श्रश्व कुछ तीवगामी थे, जिससे धीरे-धीर वे निकटतर श्राते-जाते थे। जब श्रपनी सीमा केवल एक

कोस रह गई, तब तीनो मालव-वीरों ने देखा कि श्रव बचाव संभव नहीं। श्रतएव वृत्तों के भुत्मुटवाले एक स्थान पर इन तीनो ने उतरकर घोड़ों को तो बच्चों से बाँध दिया, श्रीर स्वयं एक-एक माड़ी की शरण ली। उसी स्थान पर शक-सवार जब पहुँचे, तब ख़ाली घोड़े बँघे देखकर बड़ा श्राश्चर्य करने लगे ! श्रानंतर उन्होंने भी श्रपने-म्रपने घोड़े वहीं बाँधकर दो व्यक्तियों को तो हयों की रचार्थ छोड़ा, तथा शेष बुन्नो लोग शत्रन्नों को यत्र-तत्र खोजने लगे। इधर मालव-वीरों ने तीन सर्वोत्तम घोड़े सोचकर भाड़ी ही से दोनो रचक शकों को कठिन नाराचों का लच्य बनाया, तथा भपट-भपटकर शकों के देखते हुए ब्राठ घोडे छोड़ दिए, जो यत्र-तत्र भागे, तथा तीन घोड़ों पर स्वयं बैठ-बैठकर तेजी से मालव-राज्य का रास्ता लिया। शक-सवार हाथ मल-मलकर रह गए। अनंतर बडे कप्ट के साथ घोड़ों को किसी प्रकार पकड़कर वे छन्नो सवार उज्जयिनी पलट गए। इधर मालव-योद्धात्रों ने श्रपने स्वामी विक्रम की सेवा में उपस्थित होकर सारा विवरण सुनाया, जिससे वह बहुत ही प्रसन्न हुए। इन तीनों को भी प्रचुर पुरस्कार प्राप्त हुन्ना।

#### ( व ) उज्जियिनी-विजय और शक शिक्त का पतन

उज्जियिनी के शकों ने स्वयं शत्रुता का पूर्ण व्यवहार मालवों से प्रारंभ कर दिया था, जियसे मालव-पित ने भी राजनीतिक लिखा-पढ़ी अनावरयक सममकर आक्रमण का प्रबंध बाँधा। इधर डेढ़ लक्त सेना सम्बद्ध होकर चलने को हुई, और उधर बहुतेरे चतुर चर आकर-अवंति में विश्वास-पात्र बीरों के पास भेजे गए। उज्जियिनी के हुर्ग में मोजन, वस्त्र, जलादि का प्रबंध दस सहस्त्र बीरों के लिये दो वर्षों तक को सदैव प्रस्तुत रहता था, किंतु साधारण दशा में रहते वहाँ केवल पंचरात शक-वीर थे। आवरवकता के समय तरंत बृहदा- कार सेना भेजी जा सकती थी। जो सैनिक उस दुर्ग में साधारण-तया रहते थे, उनके मित्र सैकड़ों मालव थे। समय ताड़कर एक नियत तिथि को सात सौ सशस्त्र मालव-वीर श्रवंति-श्राकर के अनेक स्थानों से दुर्ग में विविध व्याजों से चले गए, तथा प्रायः दस महस्र सशस्त्र मालव उज्जयिनी में यत्र-तत्र टिक गए। इत्रिय लोग कहीं त्राने-जाने में साधारणतया सशस्त्र रहते ही थे, जिससे कोई संदेह न हुआ। श्रनंतर पहले दुर्ग के फाटक पर श्रधिकार करकं इन लोगों ने उसे दृढ़ता के साथ स्ववश किया, श्रीर तब पुकाएकी सैनिक लोगों को मारना, काटना, बंदी करना श्रादि प्रारंभ कर दिया। वे लोग युद्धार्थ प्रस्तुत न थे, श्रतः शीघ्रता-पूर्वक शत्रुत्रों के श्रधिकार में श्रा गए। प्रायः श्राधी सेना कट गई, श्रीर शेषाद्ध दुर्ग क वंदीगृह में जा विराजी। नगर में राजन्य-वर्ग ने इसका कुछ पता न पाया। उधर गढ़-विजेताश्रों ने युक्ति-पूर्वक शीव्रता से काम करकं दसो सहस्र नगरस्थ मालव-वीरों को फाटक खोलकर गढ़ में कर लिया। जब उपरिक महोदय को इस दुर्घटना की सूचना मिली, तब सेना यन्नद्ध करके उन्होंने गढ़ पर श्राक्रमण किया, किंतु मालव-गढ़-रचक पहले ही से इसके लिये सन्नद्ध थे, ग्रतः इटकर युद्ध होने लगा, श्रीर शक श्राक्रमणकारी सेना तुरता के साथ कुछ कर न सकी।

इधर प्रतिष्ठान से डेढ़ लच्च प्रचंड मालव-सेना चल चुकी थी, जो शीघ्रता के साथ पहुँचकर उज्जियनी को घेरने लगी, तथा दोनो श्रोर से प्रचंड युद्ध होने लगा। श्रपने श्रप्रज भाता से प्रार्थना करके इस श्राक्रमणकारी सेना का नेतृत्व स्वयं भर्गृहिर ने लिया था, यद्यपि उनकी सहायता को भद्रीय वर्गों में से पाँच परम प्रवीण मालव-वीर लगा दिए गए थे, जिसमें दल-संचालन-चातुर्य तथा श्राक्रमण में कोई भूल न होने पाए। उधर दुर्ग छिन जाने से उपरिक हगाम ने पाँच तुरगामी सांड़िनी-सवारों को कई मार्गी से मथुरा भेज दिया था, जहाँ से सहायतार्थ एक जन्न सेना स्वयं ॰ षोडास महाचत्रप के श्राधिपत्य में चली। इसका मार्ग श्रवरुद करने को विक्रम ने डेढ लच्च सेना स्वयं श्रपने श्राधिपाय में नियत की । इसमें से पचीस-पचील सहस्र लाट तथा उत्तरी गुजरात राज्यों से त्राई थी, श्रीर एक लच पतिःथान की थी। इसके श्रति-रिक्र मौराष्ट्र, सिंध श्रीर नच्चशिलावाले प्रांतों के रचणार्थ ममुचित संख्या में मालव-सेना उधर प्रस्तृत रही, श्रथच मालव-प्रांतों में भी कुछ कुछ सेना बनी रही। उधर वीरवर को कुर्निद में प्रार्थना मेजी गई कि जब शक-दल मधुरा से ऋवंति-रच्चणार्थ दिच्चण को चले, तब पश्चिम से कौर्निंद सेना उस दंश पर श्राक्रमण करे। विक्रम ने उपर्युक्त डेढ़ लच्च सेना से जाकर उज्जयिनी के लिये षोडाम का मार्ग अवरुद्ध किया। जब माधुर शक-सेना ध्रधर पहुँची, तब मार्ग ही में ड्यांड़ी मालव-सेना से युद्ध होने लगा। एक तो विक्रम का रग्य-कौशल श्रपूर्व था, दसर उनकी सेना भी विशेष थी, जियसे शक-सेना कुछ कर न सकी। उधर मधुरा पर ग्रिध-कार करती हुई कुनिंद-सेना ने भी शीघता-पूर्वक बढ़कर उत्तर से उपर्युक्त एक लक्ष शक-दल को दबाया। सब श्रोर से घिर-कर षोडासीय शक-दुल मूली-गाजर की भाँति कटने लगा। उन्हें भागने का भी कोई मार्ग न मिला, श्रौर कवल तीन दिनों के युद्ध में प्रायः पचहत्तर सहस्र माथुर सेना कट गई, तथा शेष पच्चीस सहस्र सेना ने विवश होकर श्राप्मतर्मपण कर दिया। श्रपनी स्त्री श्रीर पुत्र-सिहत स्वयं घोडास भी बंदी हो गया। विक्रम ने चित्रा तथा उनके पुत्र को मान-पूर्वक प्रतिष्ठान भेज दिया, तथा घोडास उज्जयिनी के दुर्ग में बंदी बनाया गया। इधर भर्न हिर की सेना ने सब श्रोर से घेरकर उज्जयिनी को भली भाँति दबाया।

उपिरक हगाम को माथुर सहायता न मिल सकी। श्रौर उसके पास मालव दल का सामना करने को समुचित संख्या में सेना थी न सामग्री। दुर्ग जा ही चुका था। नगर की रचा भीतर से श्रसंभव समम उसने बाहर निकलकर एक दिन-भर प्रचंड युद्ध किया, जिसमें उसकी प्रायः साठ सहस्र सेना कट गई, श्रौर शेष को कादरता-पूर्वक श्रात्मसमर्पण करना पड़ा। हगाम उसी बंदीगृह में बंद हुश्रा, जिसमें उसने भर्नृहिर को रक्खा था। उज्जियनी पर फिर मालवों का श्रिधकार हुश्रा।

#### (स) संवतारंभ

समय पर स्वयं विक्रमादित्य ने वहीं प्रधारकर पिता-पितामहादि के प्रासाद में दरबार किया, जिसमें पाँचो प्रांतों के सारे-के-सारे राजप्रतिनिधि एकत्र होने में पूर्णतया श्राह्णादित हुए। दिच्चणी जयपूर से कुछ मालवों ने श्रपने में से एक वृद्ध वीर के द्वारा एक बढ़िया धनुष तथा निषंग सम्राट् विक्रम को समर्पित कराया। उसका विवरण इस प्रकार कराया गया—

बृद्ध मालव—देव ! यह वही धनुष श्रीर वही निषंग है, जिसके प्रचंड बाख के श्राघात से जगद्विजयी यवन सम्राट् श्रविकसुंदर (सिकंदर या श्रवे क्रेंडर) श्राहत हुश्रा था। इसी श्राघात से देद ही वर्षों के भीतर कोह- क़ाफ़ के निकट उस पराक्रमी वीर का शरीरांत हुश्रा, श्रीर केवल छ वर्षों-भर में भारत से तक्कालीन यवन-प्रभाव पूर्वंतया उठ गया।

विक्रम—( प्रसन्नता-पूर्वक धनुष श्रीर निषंग ग्रहण करके, बाहर निकलकर उस पर उसी निषंग का एक बाण चढ़ा एक तत्काल रक्ले हुए जच्च का निषात करते हैं। श्रनंतर फिर श्रासन पर विराजते हैं, श्रीर सारा दरवार साधुवाद से गूँज जाता है।) वीरवर ! उस समय का कुछ श्रौर भी मालव-यश सुनाने की कृपा कीजिए।

वृद्ध मालव-देव ! त्राज से २६१ वर्ष हुए, जब यवन त्रलिक-सुंदर ने अपना त्रैवार्षिक भारतीय आक्रमण प्रारंभ किया था, जिसका विषय सबको ज्ञात होने से वर्णित होना श्रनावश्यक है। उस काल श्रपना मालव-संघ दत्तिणी पंजाब श्रीर उत्तरी सिंध में शासक था। चुद्रकों से अपना पूरा मेल था, यहाँ तक कि यह माजव-चुद्रक-संघ कहलाता था। श्रनंतर मौर्य प्राधान्य के समय उनके प्रवल प्रताप के कारण श्रपनी शक्ति न्युनाधिक बल-हीन रही। श्राजकल श्रपना फैलाव दिश्वणी जयपूर, प्रतिष्टान, कर्कोटक, श्राकर श्रीर श्रवंति पर था। दैव-वश श्रंतिम दोनो प्रांत शकों ने छीन लिए थे, श्रीर कर्कोटक श्रपना केंद्र रह गया था। विराजे श्राप प्रति-ष्टान में रहे। मौराष्ट्र, सिंध तथा तत्त्रशिला जीतकर श्रपनी शक्ति को श्रापने श्रभृतपूर्व उन्नति श्रवश्य दी, किंतु श्राकर-श्रवंति, विशेषतया राजधानी उज्जियनी का निकल जाना श्रपने सारे भाइयों को सदैव काँटे-सा चुभता रहा। यदि संबंध के कारण घोडास पर श्राप श्रनहोनी-सी दया न किए होते, तो श्रब तक न-जाने कब की उज्जयिनी दोनो प्रांतों-सहित श्रपने श्रधिकार में श्रा चुकी होती। फिर भी जो हुआ, श्रच्छा ही हुआ।

सोमदेव—मैं समक्षता हूँ, श्राज से कृतराष्ट्र के श्रतिरिक्त श्रापको शकारि की भी उपाधि धारण करनी तथा नवीन संवत् चलाना चाहिए। नंद-संवत् प्रायः सी वर्ष पूर्व तक चलता गया। श्रनंतर श्रब घर जानी मन मानी की हो रही है। मेरा प्रस्ताव है कि श्राज से श्राप श्रपने नाम पर नवीन संवत् चलाइए।

इन दोनो प्रस्तावों को सभा हर्ष-ध्विन के साथ सर्व-सम्मित से स्वीकार करती है। विक्रम—पहले श्राप सज्जनों ने मुभे कृतराष्ट्र की उपाधि से विभूषित किया था। मैं समभता हूँ, यह संवत् विक्रमीय नहीं, वरन् कृत कहलाये। यह नाम श्राप सज्जनों को परम प्रिय है, तथा मुभे भी। मालव-संवत् तो है ही, किंतु मुभे कृत नाम विशेष प्रिय है।

वृद्ध मालव—मालव सबका मिलाकर नाम है। हम सब-के-सब प्रस्तुत थे ही, तथापि शकों के सामने हमारा कुछ किया-धरा न हुआ। जब से आपने धनुष उठाया, तभी से न केवल अपने प्राचीन पाँचो प्रांत उपलब्ध हो गए हैं, वरन सौराष्ट्र, सिंध, तन्तशिला और मधुरा के भी राज्य प्राप्त हुए हैं, जिससे अपनी शक्ति श्रब दो साम्राज्यों के बराबर होकर कम-से-कम एक साम्राज्य के रूप में हो ही गई है। जो देश मिलकर शक-साम्राज्य कहलाते थे, वे सब श्रब अपने पास हैं ही, तथा सारे प्राचीन मालव-प्रांत भी श्रम्रुएण हो गए हैं। यह शुभ दिन हम भाइयों को श्राप ही के भुज-बल तथा कौशल से देखने को मिला है। इन कारणों से मेरा भी प्रस्ताव है कि यह कृत संवत् कहलाए।

सारी सभा हर्प-ध्विन के साथ यह प्रस्ताव भी स्वीकार करती है। ग्रव दरवार समाप्त होता है, श्रौर सारे मालव-प्रतिनिधि 'मालवानां जयः' का उच्च निनाद करते हुए ग्रपने-ग्रपने स्थानों को पधारते हैं। ग्रनंतर महारानी चित्रा श्रौर महाचत्रप षोडास के विषय में विक्रम, रूपरेखा, हनेंदुदेवी, सोमह्रेव, वीरवर तथा उत्तर गुर्जरपित बैठकर मंत्रणा करते हैं। सबकी सम्मति ऐकमत्य के साथ यही होती है कि शक भारत में राज्यकर्ता के रूप में नहीं रक्खे जा सकते; हाँ, उनमें से जो शक-प्रजा भारतीय बनकर यहाँ रहना चाहे, वह रख ली जाय, श्रौर शेष लोग भारत से पश्चिमवाले शक-स्थान भेज दिए जायँ। चित्रादेवी को बोलवाकर उनकी

सम्भित ली गई, तो उन्होंने श्रपने पित को छोड़कर कोई महाराज्य ले भारत में न रहना चाहा, वरन् उन्हीं क साथ शकस्थान जाना न केवल स्वीकार, वरन् पर्पट किया। श्रपने पित पांडास से संग्र करके उन्होंने यही प्रकट किया कि जो लोग शकम्थान जाना चाहते थे, उन्हीं के साथ वे दंगी वहीं चते जायँगे। यहीं किया गया, श्रीर प्राय: लाख-दो लाख शक उन्हीं के साथ चले गए, शीर शेष भारतीय बतकर यहीं शांति-पूर्वक रहने लगे।

### ( ड ) भर्नु हिर और र्शाला

श्रव राजधानी प्रतिष्ठान से फिर उज्जियिनी में उठ श्राई, श्रौर उचित प्रकार से पूर्ण न्याय के साथ लोकतंत्र परिचालित होने लगा। राजा गंधवंसेन का राज्य १३ वर्ष चला था, तथा उज्जियिनी में शक-शासन चौदहवें वर्ष समाप्त हुग्रा। उज्जियिनी श्रौर मथुरा का परम प्रचुर कोष विक्रम के हाथ श्राथा, तथा सामग्री भी श्रन्थंत बाहुल्य से मिली। वीरवर ने रचा तो पूरी की, किंतु प्रकट कारणों से श्रपने लिये कुछ भी न लिया। उधर के रथ, गज, श्रश्वादि मालव-इल के काम श्राने लगे। इधर राजकुमारी शीला ने पूर्ण तल्लीनता के साथ श्रपने पिता हगाम की सेवा बंदीगृह में की। जितना समादर भर्नुहिर का उपरिक के समय में हुश्रा था, उतना ही इन्होंने हगाम का कराया। एक दिन श्रपनी श्रंतरंगा सम्बी को भर्नुहिर की सेवा में भेजकर शीला ने मिलने की इच्छा प्रकट की। उचित समय पर राजकुमार वहीं पथारे, श्रोर सम्बी के सामने शीला से इनका वार्तालाप एकांत में होने लगा।

भर्तृ हरि - किए देवीजी ! क्या श्राज्ञा है ?

शीला—इसी नगर के इसी स्थान पर भेरा श्रापका परिचय श्रारंभ हुत्रा जो, यदि ऐसा कहा जा संक तो, प्रेम श्रथवा कम-से-कम युद्ध मित्रता में परिपक्व हुआ। पूज्य पिता के राज्य में इसी नगर में हम श्राप दिन्य रथारोही हो-होकर नित्यप्रति वायु-सेवनार्थ परिश्रमण तथा विविध प्रकार से प्रेम-पूर्ण संभाषण किया करते थे। इन घटनात्रों को तीन ही मास हुए होंगे। श्रव में स्वयं श्रापके राज्य में इसी पुनीत स्थान में उपस्थित हूँ। देखूँ, इस पूर्णतया पद-परिवर्तन से हमारे श्रापके श्राचरणों में कोई श्रंतर श्राता है या नहीं? स्थानादि सब वही हैं। हम दो में से एक राज्याधिकारी तथा दूसरा बंदी तब था श्रोर श्रव भी है। इस प्रकार देखने से कोई भी श्रंतर नहीं रहता। श्राशा है, फल भी वैसा ही होगा, जैसा पहले था। इस प्रश्न का उत्तर में श्रापसे चाहती हूँ।

भर्तृहरि — उत्तर तो श्रापने स्वयं दे दिया है, मेरे कुछ कहने की श्रावश्यकता कहाँ रही ? फिर भी कहता हूँ कि मेरा भी वही उत्तर है, जो श्रापने दिया।

शीला —शतशः धन्यवाद ! श्रन्छा, श्रव इसके श्रागे क्या होगा ?
भर्नु हिरि —श्रागे तो केवल विवाह का प्रश्न रह जाता है, जिसके
विषय में श्रभी यद्यपि मैं श्रपने को वयस्क नृहीं समभता, फिर भी
श्रापकी दशा के परिवर्तन से यह श्रव रक नहीं सकता। यदि होना
होगा, तो शीघ्रता-पूर्वक होगा। मुभे इसमें भी श्रापत्ति नहीं,
किंतु न तो मैं श्रभी वयस्क हूँ न पूर्णत्यास्वतंत्र, इतनी ही कठिनता है।

शीला—क्या त्राप समझते हैं कि मालव-पति इसकी सम्मति न देंगे ?

भर्न हरि—संभव सभी कुछ है, यद्यपि उनके स्वभाव की मृदुता से निश्चय-सा है कि मेरी इच्छा के प्रतिकृत वह कुछ न कहेंगे। शीला — तब फिर श्राप श्रागा पीछा क्या करते हैं। भर्न हरि — क्या उपरिक महोदय को कोई श्रापत्ति नहीं है। शीला — उन्होंने तो पहले भी मुभे स्वतंत्रता-सी दे रक्सी थी। पूछ भी लूँगी। इस विषय में घोर स्थिति-परिवर्तन से कोई वास्त-विक श्राशंका शेष नहीं है।

भर्तृ हरि — श्रच्छा, फिर मैं दादाजी से श्राज्ञा-प्राप्ति के विषय में विनती करूँगा।

इस प्रकार संलाप करके राजकुमार महोदय ने मालव-पित से श्राज्ञा माँगी, तो उन्होंने श्रपनी श्रोर से यहर्ष श्राज्ञा देते हुए हनेंदुदेवी से भी बात करने की सम्मति दी। समय पर भर्नु हिर उन देवीजी से श्रालाप करने लगे।

भर्गृहरि—भाभीजी ! त्राप शक-कन्या हैं तथा शीला भी। यदि उनके साथ विवाह करने का मैं विचार करूँ, तो त्रापकी क्या त्राज्ञा हो ?

हनेंदुदेवी — देवर राजा ! मैं श्रापकी रुचि के प्रतिकृत कोई श्राज्ञा देनी योग्य नहीं समक्तती, किंतु सम्मति मेरी यह है कि मैं उस कन्या के श्राचरणों पर न्यूनाधिक संदेह करती हूँ | मेरे इस ध्रष्ट भाषण को ज्ञमा कीजिएगा । मेरी सम्मति इस संबंध के प्रतिकृत है, यद्यपि श्राज्ञा कुछ नहीं हैं ।

भतृ हिरि—सौंदर्याद में तो वह श्रच्छी तथा चातुर्य में भी मुक्तसे न्यून नहीं दिखती। किसी बात की कमी तो है नहीं, केवल श्राचरण का प्रश्न रह जाता है। जब मैं उसके राज्य में बंदी था, तब उसने मुक्ते हर प्रकार से प्रसन्च रखने का प्रयत्न किया था। बंधन-मुक्त करने को भी प्रस्तुत थी। इन्हीं बातों से मैं उससे संतुष्ट बहुत हूँ।

हर्नेदुदेवी—बार्ते तो सब ठीक हैं, किंतु श्राचरण का प्रश्न सबसे कठिन है। समय पर श्राप ही जीवन से उदासीन हो सकते हैं। सुभे कौन-सी कठिनाई है? तुम्हारी ही प्रसन्नतार्थ कहती हूँ, देवर राजा!

भत्र हिरि—क्या त्रापको उनके त्राचरण के प्रतिकृत कुछ ज्ञात है ?

हर्नेंदुदेवी-शो तो नहीं है, किंतु श्राभास होता है।

भर्न हिरि—केवल अंदेह पर क्या कियी को एकदम बुरा सममना चाहिए ? माताजी ! यदि प्रतिकूल आज्ञा तक दे दीजिए, तो मैं मानने को प्रस्तुत हूँ।

हर्नेदुदेवी- श्राज्ञा में नहीं दे सकती, केवल संदेइ-मात्र है। भर्नु हरि-तब फिर विवाह की श्राज्ञा दे दीजिए।

हर्नेदुदेवी—भैं तुम्हें रोकती नहीं, देवर राजा ! अप्रसन्न भी न हूँगी। तुम्हारे ही भविष्य का भय है। श्राज्ञा मैं नहीं दे सकती।

भत्रहि-यह भय छोड़ दीजिए।

हर्नेदुदेवी—मो तो छूटेगा नहीं, किंतु श्रापत्ति हटाए लेती हूँ। भर्तृ हिरि —श्रव तो श्राप बहुत श्रव्छी श्रार्थ-भाषा बोल लेती **हैं।** हर्नेदुदेवी —बहुत दिनों से पयत्न भी तो करती श्राई हूँ।

श्रनंतर श्राता से पूछकर भर्नु हिर ने शीला से उसके पिता का श्राशय जानकर स्वीकार-सूचना दे दी, तथा समय पर दोनों का विधि-पूर्वक विवाह हो गया। हगाम ने कन्यादान करके प्रचुर मात्रा में दायज दिया. तथा वह स्वच्छंद कर दिया गया। श्रनंतर पुत्री श्रीर जामान को श्राशीर्वाद देकर षोडास की सम्मित से वह भी शकस्थान चला गया। इधर महात्मा भर्नु हिर ने इस स्त्री पर श्रपने से भी विशेष प्रेम रक्ला। समय पर उज्जयिनी के कोतवाल का पद रिक्ष हो गया, जिस पर शीला के प्रयत्न से भर्नु हिर के इच्छा- जुलार भूतपूर्व कोतवाल रुचिराशव प्रतिष्ठित किया गया। यद्यपि पति-प्रेम के महदाधक्य से शीला प्रसन्न बहुन थी, तथापि कोतवाल से श्रपना प्राचीन प्रेम श्रीर संबंध भुला न सकी, वरन् भर्नु हिर से उसी को विशेष चाहती थी, यहाँ तक कि वह रानी को स्वप्राचों से उसी को विशेष चाहती थी, यहाँ तक कि वह रानी को स्वप्राचों

से भी अधिक भिय था। इसका कारण सोच निकालना सुगम नहीं है। कुछ पारचात्य लेखकों का विचार है कि स्त्री अपने मर्व-प्रथम प्रेमी को कभी भुला नहीं सकती, यहाँ तक कि उसके कितने ही सद्ध अपकारों को भी भुलाकर सर्वोत्कृष्ट प्रेम उसी को अपिंत करती रहती है। वे लोग कहते हैं कि शारीरिक शक्ति से भी स्त्रियों का प्रेम पित पर विशेषता पाता है। इन दोनो कारणों के अतिरिक्त कोई तीसरा कारण ध्यान में नहीं आता, जियसे शीला भर्तृ हिर के अमोघ प्रेम का वास्तिवक आदर न कर सकी, और उसका विशेष प्रेम कोतवाल ही पर रहा।

# सोलहवाँ परिच्छेद

## विक्रमीय राज्य श्रीर स्वर्गारीहण

### ( श्र ) तपश्चर्या श्रोर वरदान

सम्राट् विक्रमादित्य ने शकों से जीत में प्रचुर धन पाकर उसकी प्रसन्नता मनाने को राजसेवकों में परम उदारता-पूर्वक पुरस्कारों का वितरण किया, श्रथच एक वर्ष के लिये फिर प्रजा को कर-मुक्र कर दिया। श्रापने यह नियम-सा बना लिया कि प्रति पाँचवें वर्ष एक साल को सारी प्रजा कर-मुक्त रहे। इन कारणों से जनता बहुत ही संपन्न तथा राजभन्न रहती थी। म्राप विद्वानों, कलाविदों, कवियों श्रादि का मान भी बहुतायत से करते थे। महाकवि भास द्वारा विरचित विविध नाटकों का पठन तो होता ही था, उनके संसर्ग में नाटक भी प्रायः खेले जाते थे, जिनके तिये नाट्य-गृह प्रस्तुत किए गए थे । प्रवीश चित्रकारों द्वारा श्रन्छे-श्रन्छे परें बनवाए गए, तथा कई बहुत ही चित्ताकर्षिणी यवनिकाएँ भी बनीं। भास कवि का भी मान बहुत किया जाता था, यहाँ तक कि उनके साथ मित्रता का-सा व्यवहार था। श्रापने एक बार उनसे मंत्र किया कि शैव होकर भी इन्होंने न तो कभी तपस्या की, न उत्कृष्ट योग-साधन, यहाँ तक कि महाकालेश्वर-से प्रसिद्ध ज्योतिर्त्तिंग की कभी पूर्ण प्रार्थना न हुई । इस प्रश्न पर यों वार्तालाप होने लगा । वहाँ दोनो राजमहिषियाँ भी प्रस्तुत थीं । भास कवि-देव ! राज्य और योग प्रायः श्रनमिल विषय है।

श्रव तक श्रापने दोनो महिषियों-सहित जितना कुछ योग-माधन किया है, वह एक प्रकार का ब्यायाम-मात्र है, जिससे श्राप तीनो महात्माश्रों के शरीर शुद्ध श्रोर सबल रहते श्राए हैं।

विक्रम—पूर्ण योगी तो मैं हो नहीं सकता, न इन दोनो देवियों को इनके वर्तमान प्रयक्तों से श्रागे बढ़ने देना चाहता हूँ, क्योंकि जितना योगाभ्यास ये दोनो करती हैं, वह इनके लिये पर्याप्त हैं। तथापि मेरी इच्छा यह है कि एक बार कुछ काल के लिये महाकालेश्वर के विधिवत् पूजन तथा योग-साधन में विशेष वृद्धि हो। श्रापकी क्या सम्मति है ? कितने दिनों तक इसमें प्रवृत्त रहकर संतोष हो सकेगा ?

रूपरेखा—ग्राप ग्रव श्रनावश्यक बातों की श्रोर निष्कारण चित्त दौदाते हैं। इन बेकार प्रयत्नों में क्या रक्खा हुश्रा है ? क्यों न बहनजी !

हर्नेदुदेवी—यही बात है, जीजीजी ! (विक्रम से) वायु-मंडल में यह श्रनावश्यक दुर्ग-रचना क्यों चाहते हैं? क्या पेट कूटकर पीड़ा उपजानी है?

विक्रम-पीड़ा का इसमें क्या प्रश्न है ? श्राज पंद्रह वर्षों से राज-भार वहन करता चला श्राता हूँ। यदि साल-छ मास का श्रवकाश लेना चाहूँ, तो क्या इतना भी श्रवसर श्रलभ्य है ?

हर्नेदुदेवी — ऐसी बातें रुचिकर तो हैं नहीं; किंतु यदि करना ही चाहिए, तो हम दोनो राज्य-भार सँभावने को सक्कद्ध न होंगी, क्योंकि ऐसी दशा में हम श्राप ही की व्यक्तिगत रचा श्रपना धर्म समर्भेगी। कोई बात है नहीं, किंतु चिंता न छोड़ेगी।

रूपरेखा-यही बात है, बहनजी !

विक्रम—( भास किव से ) त्रापने मेरे प्रश्न का उत्तर न दिया । भास किव-जब देवियों का चित्त दृदता नहीं पकड़ता, तब इसकी त्रावश्यकता ही क्या है ? है कोई भय नहीं, वरत्मान-सिक तथा शारीरिक उन्नति की भी त्राशा है, तथापि जैसा कुछ चल रहा है वही क्या कम है कि ग्रमावश्यक कौटुंबिक उद्विग्नता उसक की जाय ?

विकम - जब भय का कोई संदेह नहीं, तब ये देवियाँ भी ऐसी श्रदृहचित्त नहीं हैं, कि श्रापित किए ही जायँ। रहा राज्य-प्रबंध, उसे भर्नुहरि उठा सकता है। श्रव वह भी वयस्क है।

रूपरेखा — ( भाम किव से ) जब कोई भय अथवा संदेह तक की बात नहीं, तब आप कथन कीजिए; हम दोनो की आपित्त पर विचार छोड़ दीजिए।

भास कवि—मेरी तो सम्मित ऐसी है कि यदि देव केवल छ मास-पर्यंत राज्य-चिंतान्त्रों को पूर्णंतया तजकर योग-साधन तथा शैव पूजन में संलग्न हों, तो धार्मिक तथा दैहिक लाभ कुछ हो ही।

विक्रम-उसके विधानों का बतानेवाला कौन होगा ?

भास कवि—इस विषय को मैंने गुरुवर से जानकर श्रवगत कर लिया है।

विक्रम—तब फिर कोई किठनता नहीं है। जब से किहए, श्रारंभ हो जाय। कई योगासन मुक्ते श्रवगत हो ही चुक हैं, कष्ट कदाचित् न पड़े। दोनो देवियाँ उचित समयों पर पधार सकेंगी।

भास कवि—यही बात है। योग-साधन के समय मेरे श्रितिरिक्न श्रीर कोई साथ न होगा; इतर समयों में कोई भी श्रा सकता है। किंतु राज्य-चिंता क्या किसी भी चिंता का पूर्ण परित्याग श्राव-श्यक है। मानस, वाचिक श्रीर कायिक ब्रह्मचर्य रहेगा ही।

विकम — सो तो बना-बनाया है । त्रच्छा, शीघ्र प्रारंभ हो जाय । भास कवि — जो स्राज्ञा ।

श्रनंतर विक्रम ने भ्राता भर्न हिर का स्मरण कर एकांत में बात की ।

विक्रम—भैया ! मैं मित्रवर भास की सम्मित से छ मास के लिये राज्य-चिंता से विरक्त होना चाहता हूँ। इतने समय-पर्यंत यहीं रहकर महाकालेश्वर के मंदिर में तपरचर्या में लीन हूँगा, तथा तुम्हें मारे मालव-साम्राज्य का पालक बनाता हूँ। ग्राशा है, इतने काल-पर्यंत तुम इन कामों को योग्यता-पूर्वंक चला-ग्रागे। ग्रव तुम वयस्क हो, जिससे ऐसे कार्यों में तुम्हें भाग लेना चाहिए भी।

भतृ हिरि--मैंने तो श्रव तक श्रध्ययन तथा यौगिक क्रियाश्रों में ही विशेष चित्त लगाया है। इतने वड़े साम्राज्य के पालन का भार मुक्ते श्रपने लिये बहुत गुरु कार्य समक्त पड़ता है।

विक्रम—लोकतंत्र परिचालन के कार्य का भी श्रनुभव मैंने नुम्हें न्यूनाधिक कराया है ही ; उत्साह-दौर्बल्य में क्यों पड़ते हो ?

भृत हिरि--क्या श्रापकी सम्मित में मुक्तसे यह महाकार्य चल जायगा ?

विक्रम—चल क्यों न जायगा ? हर कार्य में उत्साह-धारण योग्य है।

भर्तृहरि—श्रच्छा, फिर साताजी की भी सम्मति समय पर ले लिया करूँगा। वह सब जानती-समभती हैं।

विक्रम—जानती तो सब कुछ हैं, किंतु पिताजी के पीछे से इन कार्यों में कभी पड़ना नहीं चाहतीं।

भतृ हिरि--तो दोनो राजमहिषियों से श्रावश्यकतानुसार मंत्र मिल जायगा।

थिक्रम—उन्होंने भी राज्य-चिंता छोड़कर इतने समय-पर्यंत मेरी केवल वैयक्किक सेवा करने का निश्चय किया है।

भर्तृहरि--तव फिर क्या हो ? कार्य तो मैं करूँ गा, किंतु समय-कुपसय पर कोई पूर्ण विश्वास-पात्र ब्यक्ति पास रखना चाहता हूँ। क्या ऐसा संभव है कि तीन-तीन मास राजा सोमदेवजी तथा राजा वीरवरजी यहाँ विराजने की कृपा कर सकें ?

विक्रम—यह विचार उचित है। राजभार पालक रूप में रहेगा तुम्हीं पर, किंतु सम्मति-प्रदानार्थ ये दोनो महोदय तीन-तीन मास के लिये तुम्हारे सहायक बने रहेंगे। श्राज ही उनकी सेवाश्रों में प्राभृतक भेज दूँगा। श्रव तो कोई चिंता नहीं है?

भतृ हिरि--- यदि किसी कारण-वश मैं ग्रशक्त हो जाऊँ, तो कार्य-भार किस पर छोड़ सकँगा ? इसकी भी श्राज्ञा हो जाय।

विक्रम—ऐसी दशा में दोनो राजमिहिषियों में से समय-समय पर एक-एक को मेरी सेवा छोड़कर साम्राज्य-भार उठाना पड़ेगा, किंतु ऐसा तुम सोचते क्यों हो ?

भर्नृ हरि—समय-कुसमय के लिये सभी बातें पूछे लेता हूँ। होना कुछ भी नहीं है, किंतु एक भारी साम्राज्य का विषय ठहरा, सब बातों का उचित विचार पहले ही से कर लेना चाहिए।

श्रनंतर प्रिय श्रनुज को पालक के रूप में राज्य-भार सौंपकर यथासमय राजा विक्रमादिन्य घोर तपरचर्या में लीन हुए। भास किव
ने योग-धारण तथा शैव पूजन में इन्हें बराबर सहायता दी, श्रौर
यह धार्मिक समय स्वस्थता-पूर्वक समाप्त होने को श्राया। श्राप
बराबर महाकालेश्वर के ही मंदिर में रहा करते थे, श्रथच पूजन
तथा योग-साधन में तिल-मान्न श्रसावधानी किसी भी मानस,
वाचिक या कायिक रूप में न श्राने पाई। एक रान्ति में श्रापने स्वप्न
देखा कि महाकालेश्वर की विशाल मूर्ति से वृष्भासीन, सर्पभूषणधारी, गिरिजा-सहित श्रद्धांग शैव रूप निकला। इन्होंने स्वप्न
ही में पूर्ण भक्ति के साथ प्रणाम किया, तथा सदाशिव के वस्स!
वरंग्रूहि कहने पर श्राप हाथ जोड़कर बोले—"हे गिरिजारमण! मैंने
किसी श्राशा से भवदीय सेवा-श्रर्था न करके श्रद्ध श्रमिश्र भिक्त

से ही ऐसा किया है। श्रतएव कुछ माँगने की इच्छा मुक्ते नहीं है। ऐसी ही कुपा-मात्र बनी रहे।''

शिव—कृषा ता मेरी तुम पर सदैव से थी तथा रहेगी। राजरूप धारण करने से भूल गया है, तथापि श्रव जान ले कि तू मेरा ही गण माल्यवान है। तेरे पिता की श्राराधना से प्रसन्न होकर मैंने शक-पराभवार्थ तुमे पृथ्वी पर मेजा है। श्रव जो इच्छा हो, सो वर माँग ले। प्रसन्न तो मैं तुम पर सदैव से हूँ।

विक्रम—जब शक-पराभवार्थ ही मैं देव के श्राज्ञानुसार भेजा गया हूँ, तब यही वरदान माँगता हूँ कि मैंने जो शक-पराजय प्राप्त की है, वह भारत में सदैव श्रटल रहे। भारतीय होकर हम लोगों के साथ मिले हुए शक उन्नति करें, किंतु विदेशी विजयी बनकर नहीं।

शिव—बेटा! किसी का तप-प्रभाव मिथ्या नहीं होता। मैंने शकों को प्रायः साढ़े तीन से वर्षों का भारतीश्व खंड राज्य विजयी रूप में दिया है। श्राज तुभे तीन रूपों में डेद सो वर्षों का राज्य देता हूँ। तू इन्हीं तीन रूपों में मिलाकर तप-प्रभाव चीण होने पर श्रंतिम शक-पराभव पूर्णरूपेण करेगा, श्रौर उसके पीछे शक-प्रभाव इस रूप में न होकर जो होगा, वह केवल शुद्ध भारतीय रूप में।

इतना कहकर नंदी-सहित श्रद्धांग शिव-पार्वती-रूप श्रीमहाकाले-श्वर की मूर्ति में समा गया, तथा विक्रम ने तुरंत जागकर श्रपनी तपस्या की पूर्ति पर पूर्ण प्रसन्नता मनाईं। इसका विवरण श्रात्मीय भाव से श्रापने कंवल भास कवि, राजमाता तथा दोनो राज-महिषियों पर प्रकट करके इसे गुप्त रखने की दृढ़ प्रार्थना उनसे कर दी, जिसे उन्होंने भी स्वीकार करके जीवन-पर्यंत निभा दिया। तो भी विक्रम ने श्रपनी तपश्चर्या श्रारंभ काल से पूरे छ मास-पर्यंत पूर्ण दृढ़ता श्रीर प्रेम से, सारे विधि-विधानों के साथ, स्थापित रक्खी ।

#### (ब) श्रमृत-फल

उधर राजकुमार भर्तु हिर ने पूर्ण मनोयोग तथा न्याय के साथ साफल्य-पूर्वक विशाल मालव-साम्राज्य का संचालन किया। प्रथम त्रैमास राजा सोमदेव इनकी सहायतार्थ उज्जियनी में प्रस्तुत रहे, श्रीर द्वितीय त्रैमासिक समय के लगते ही राजा वीरवर त्रा गए, तथा लाट-नरेश श्रपने देश को पधारे । विक्रम से साम्राकार इन दोनो में से किसी का न हुआ, न उन्हें या राजमहिषियों को किसी राज्यकाज की सूचना दी जाती थी। तो भी लाटेश्वर श्रपनी स्वासा से मिलते. श्रवश्य थे, तथा किसी भारी घटना के उपस्थित होने पर दो राजमहिषियों में से एक राजसेवा में रहकर दूसरी उस घटना पर उचित विचार करने का वचन दे चुकी थी। प्रथम त्रैमासिक काल में कोई विशेष धटना न हुई, किंतु जब द्वितीय श्रैमासिक समय के केवल पंद्रह दिवस शेष रहे. तब एक महत्पश्न उपस्थित हो गया। वह इस प्रकार उठा कि किसी महात्मा द्वारा एक निर्धन. वृद्ध ब्राह्मण को श्रमृत-फल प्राप्त हन्ना। महात्मा ने उसे समभाया कि उस फल के खाने से बाह्मण सदा श्रजर-श्रमर रहेगा। वह बाह्मण परम प्रसन्न होकर श्रवनी बाह्मणी के पास श्रमृत या श्रमर-फल ले जाकर बोला--

ब्राह्मण्—ि प्रिये ! श्राज यह श्रमर-फल मुफे मिला है। चाहे तुम स्वान्त्रो या मैं। जैसी तुम्हारी इच्छा हो, सो कहो। इसका प्रभाव एक ही ज्यक्ति पर चलेगा, एकाधिक पर नहीं, ऐसा महात्मा महो-दय कह गए हैं।

बाह्मणी-तब फिर तुम्हीं इसे खात्रो । विना तुम्हारे श्रकेली

जीकर मैं क्या करूँगी ? सदैव युवा होकर कितने दिन वैधव्य जीवन चलाऊँगी ?

ब्राह्मण—मैं भी समस्ता हूँ कि सदैव युवा रहकर कितने विवाह करूँगा, श्रोर कितनी छोटी-छोटी कन्याश्रों का समय-समय पर पति होकर कितने संतान उत्पन्न करूँगा ? बार-बार श्रपनी प्रिय पिनयों, पुत्र-पुत्रियों श्रादि का विनाश देख-देखकर विकल हूँगा । कोई सधन पुरुष तो हूँ नहीं, कब तक भीख माँग-माँगकर इतरों का श्राभारी होता रहूँगा ? मैं तो ऐसे चिरस्थायी जीवन का श्राकांची नहीं हो सकता।

ब्राह्मणी—है तो तुम्हारे कथन में बहुत कुछ सार; तब फिर इस फल को करोगे, क्या ? वस्तु श्रमूल्य है ही। राजा को देकर धन प्राप्त क्यों न किया जाय ? राजा यदि संदेव जीवित रहेगा, तो शुद्ध न्याय, वितरण श्रथच यथायोग्य प्रजा-पालन के द्वारा संसार में सभी को सुखी रक्खेगा।

ब्राह्मण — यही मैं भी समभता हूँ प्रिये ! श्रव इसे लेकर राज-दरबार को जा रहा हूँ । मेरे लिये इसकी श्रावश्यकता नहीं है ।

श्चनंतर उस ब्राह्मण ने राजदरबार में जाकर श्चमर-फल के सारे गुण भर्नु हिर को सुनाए, तथा फल उन्हें समर्पित कर दिया। उन्होंने ब्राह्मण को प्रचुर धन उपहार में देकर एकांत में जा वह फल राजमहिषी रूपरेखा को भेंट करना चाहा।

भर्तृ हरि—यह फल देव श्रथवा श्राप दोनों में से कोई भी खाय, ऐसी मेरी हुच्छा है। सबसे विशेष श्रधिकार इस पर नियमानुसार देव का ही समक्ष पड़ता है, तो भी जैसा योग्य हो, किया जाय।

रूपरेखा— जब फल श्रापकी भेंट हुन्ना है, तब न्याय-पूर्वक श्राप ही को मिलना चाहिए। मैं इसे नहीं ले सकती। पंद्रह दिन यह ठहर सकता नहीं। श्रतएव देव की श्राज्ञा प्राप्त हो सकती नहीं। श्रपने ही श्रधिकार से मैं इसे श्रापको दे रही हूँ। तो भी ऐसी श्रलभ्य वस्तु का लोभ न करने पर श्रापको श्रनेकानेक धन्यवाद भी देती हूँ।

भर्नृहरि—फिर एक बार विचार कर लीजिए, भाभीजी महोदया!

रूपरेखा—देवर राजा! मैंने इस पर पूर्ण विचार कर लिया है।
यह तुम्हारी ही वस्तु है; ले जाकर इसका श्रास्वादन करो तथा
सदैव के लिये श्रजर-भ्रमर बनो। तुम्हें श्रमर देखकर हम दोनो
बहुत प्रसन्न होंगी, श्रीर तुम्हारे ज्येष्ठ श्राता भी। हमें तुम पुत्रवस् प्रिय हो!

#### भत् हरि - बड़ी कृपा।

श्चनंतर राजकुमार एकांत में उसे ले जाकर विचार करने लगे। विना प्रिय पत्नी शीला के श्चजर-श्चमर होना उन्हें श्चच्छा न लगा। उसके कृत्रिम प्रेम को वास्तिवक समभकर वह बहुत ही निहाल रहते थे। श्चतप्त्र रानी को ही फल समर्पित करके उसके श्चमर होने के उत्सुक हुए। रानी ने माया-जाल फैलाकर उनके श्चनस्तित्व में श्चपना जीवन वृथा कहकर उन्हों के द्वारा उसे खाए जाने की कल्पित प्रार्थना की, तथा दो-चार बार उनके हठ करने से फल स्वीकार कर लिया। श्चनंतर एकांत में विचार करके विना कोतवाल रुचिराश्च की प्रस्तुति के उसने श्चपने जीवन में कोई स्वाद न देखा, श्चीर उसे युक्त-पूर्वक बोलवाकर फल उसी की भेंट कर दिया। उधर रुचिराश्च कोतवाल केवल माया-जाल से रानी शीला को प्रमन्न रख रहा था, श्चीर उसकी वास्तिवक प्रीति एक सामान्या पर थी, जिसके बिना उपे श्चपना जीवन श्वकारथ समक्ष पड़ा, जिससे उसने वह फल उसी गणिका को दे दिया। इधर गणिका ने सोचा

कि श्रजर-श्रमर होकर श्रपना पाप-पूर्ण जीवन कव तक चलाया जाय, तथा इसमें वास्तिविक श्राह्णाद ही क्या है ? ऐसा इद विचार करके उसने राजा का जीवन रचणीय माना, तथा जाकर फल उन्हीं को भेट कर दिया। उन्होंने चिकत होकर सामान्या से एकांत में बात की, तो प्रकट हुश्रा कि फल उसे कोतवाल से प्राप्त हुश्रा था। श्रनंतर उसे प्रचुर धन देकर श्रापने फल छिपाए हुए श्रपनी रानी से इस प्रकार बात की---

भर्नु हिरि—देवीजं। भैंने ग्रपना विचार परिवर्तित कर दिया है, श्रीर श्रव उप श्रमर-फल का भच्चण स्थयं करना चाहता हूँ। यदि श्रापने श्रव तक उसे न खाया हो, तो क्या मुभे देसकेंगी?

शीला—ग्रार्यपुत्र ! श्रापके उसे खाने से तो मैं कृतार्थ ही हो जाती, किंतु बड़ा दुःख है कि मैं उसका भन्नण कर ही चुकी हूँ।

भर्नु हिरि — मुक्समें इतनी शिक्त है कि मैं उप फल को श्रापके उदर से-जेंसे-का-तैसा निकाल सकता हूँ। (फल दिखलाकर) देखिए, निकाल लिया कि नहीं ? (रानी उसे देखकर किंकर्तव्य-विमूद होकर श्रवाक रह जाती है।) श्रव मुफे यह बतलाने की कृपा कीजिए कि मेरी श्रमोध शीति में कौन-सी न्यूनता या कच्चापन श्रापने पाया, जो उसका निरादर करके नीच कोतवाल के कल्पित प्रेम की शरण ली। उसने श्रापके प्रेम का ऐसा प्रचंड निरादर किया कि श्रापका दिया हुश्चा श्रमर-फल एक सामान्या को समर्पित किया, जिसने श्राकर मुक्त यागाकांची को श्रपना वास्तविक श्रीर योगय प्रीति-भाजन समका।

शीला—श्रायंपुत्र ! श्रापके श्रमोध प्रेम में तिल-मात्र न्यूनता व भी. किंतु श्रापने एक बराही के शारो मौक्तिक फेके। मैं पहले ही से इस श्रधम कोतवाल से संलग्न थी, श्रीर श्रीगंगाजी के सम्मुख एक तलैया-मात्र का मान करती हुई उस कलुषित एवं तिरस्करटणीय प्रेम से श्रपना मोचन कर न सकी। श्राप-से परमोच मानस-पूर्ण तपस्वी के योग्य मैं न थी। ( पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग दंडवत् करती तथा पति के पैर पकड़ना चाहती है।)

भर्नु हरि—( पीछे हट जाते हैं, जिससे रानी के हाथों से उनके किसी चरण का स्पर्श नहीं होता।) देवीजी ! श्रव कृपा करके मेरे शरीर का स्पर्श न कीजिएगा, क्योंकि श्रापका कर-कमल श्रव मेरे श्रंगों के छूने का श्रधिकारी नहीं रहा।

शीला—( उठकर खड़ी होती श्रीर हाथ जोड़कर बिनती करती है) नाथ! क्या एक श्रपराध से सारे जीवन के प्रेम-पूर्ण ब्यवहार का पूरा संसर्ग समाप्त हो गया? क्या किसी भाँति श्रपराध समा नहीं हो सकता? यह श्रपराधिनी किसी प्रकार इन पूज्य चरणों की सेवा इस बार शुद्ध हृदय से चाहती है। श्रपराध मुक्तसे श्रवस्य श्रसम्य हुश्रा है, तथापि श्राप-सरीखे उदार तपस्वियों को कुछ भी श्रदेय न होना चाहिए। किसी भी प्रकार समा-प्रदान हो, यही इस दीन श्रपराधिनी की करबद्ध प्रार्थना है।

भतु हिर - देवीजी ! ईरवर ने संसार में सारे मनुष्यों को सम रचा है। ईरवरीय सृष्टि में कोई न्यूनाधिक नहीं। मैं आज से आपको स्वच्छंद करता हूँ। आपने न केवल विवाहोपरांत, वरन् इससे पूर्व भी मुफे बड़ा गर्हित घोखा दिया। किसी की उप-पत्नी को मुफसे विवाह करने का श्रिधिकार न था। स्वामी नित्यानंद के रूप में मालव-वीर जगज्जीत ने मुफे मूर्ख तथा आपको चतुरा-चंचला बतलाया था। जो बात उन्होंने तीन दिन के प्रयत्न से जान जी, वह मैं महीनों में न जान पाया। उन्होंने हम दोनो को बेतावनी दे दी थी, किंतु न तो मैं अपनी मूर्खता छोड़ सका, न आप

चांचल्य । उसने पहले ही कह दिया था कि चांचल्य से हमारा आपका प्रेम स्थिर न रहेगा। वही दिन सम्मुख आगया । राजमहिषी हर्नेंदुदेवी ने भी आपके आचरण को संदिग्ध बतलाकर मुक्ते रोका था, किंतु मुक्त मूर्य ने उनके भी मान्य बचतों का अनादर कर दिया । आपकी माया ने मुक्ते श्रंधा कर डाला था । क्या नेअवान् होने पर भी आप फिर मुक्ते बंगा ही बनाना चाहती हैं?

शीला---श्रंधा न बनाकर में श्रपराधों की चमा-मात्र चाहती हूँ।

भर्ग हरि— चमा करने का श्रिष्ठकार केवल ईश्वर को है, किंतु वह भी चमा करना नहीं। श्रापके संयगे से मेरा शरीर स्वयं श्रशुद्ध हो चुका है। श्रव किया प्रकार में उसे श्रुद्ध करूँ गा। यह मायामय संसार मुक्त-सरीखे मूर्खों के लिये नहीं है। मैं श्रापको धिक्कार के साथ चमा-प्रदान करता हूँ, किंतु स्वयं श्रपनी एर्खनाश्रों को चमा नहीं कर सकता। श्रपने श्रीर श्रापके संबंध में मुक्ते यह श्लोक ठीक दिखता है—

'यां चिन्तयामि सततं मिय सा विरक्षा

साप्यन्यमिच्छिति जनं स जनोऽन्यसकः:;

अग्रस्मक्कृते च पित्तुध्यिति काचिद्ग्या

धिक्कां च तं च मदनं च इमां च मां च।'

''जाहि सदा हों गुनों नेह युत मो को चाहै;
तीन श्रम्य लखिमुदित, श्रम्य नखि श्रम्य चमा है।

मो प्रदत्त में परी श्रीर की हा! परछाहीं;
तीने तीं इन श्राय प्रीति को ही मो माहीं।

यहि हेत ताहि धिक, वाहि धिक, धिक ताक्हं, विक मम कुमति;
धुनि धिक-धिक मदन-महीप कहँ, जेहि की न्हीं थह सकल गति।'

शोला - श्रार्थपुत्र ! श्रापने कृषा-पूर्वक सधिकार ही सही, मुक्ते चमा तो कर दिया है। चमा होने से जब मैं निष्पाप हो गई, तब फिर श्रपने को चमा न कर सकने का क्या श्रर्थ है ?

भर्तृ हिरि—ग्रर्थ यह है, देवीजी ! कि जैसा मैंने श्रापसे पहले भी कहा था, मैं योग-लाधन चाइता ही था, किंतु गृहस्थ श्रथवा वनवारी होकर दोनो प्रकार से यह हो मकता है। मैं संसार को बुद्धिमानों क रहने योग्य समस्ता हूँ, श्रपने-से सूर्लों के लिये नहीं। श्रतप्त श्राज ही उज्जियेनी छोड़कर वन-दासार्थ प्रस्थान कर रहा हूँ। यह श्रश्न-फल श्रव मैं ही साऊँगा। (यह कहकर राजपुत्र उसका भन्नण करते हैं।)

शीला—यह बहुत उचित है कि श्रायंपुत्र ने श्रमृत-फल खा लिया। इसके योग्य श्राप ही थे श्रोर हैं। रहा वन-यात्रा का विचार, सा विनर्ता यह है कि दूसरे के श्रपराध से श्राप श्रपने को दंढित क्यों करते हैं? पाप मैंने किया। यद्यपि श्राप चमा कर चुके, तो भी मेरा स्थान श्रव राजप्रासाद न होकर उज्जयिनी का पशु-पथ है। मैं श्रभी इस प्रासाद से जाती हूँ, किंतु श्रापसे प्रार्थना यह है कि एक पापिनी के कारण श्रपना भविष्य न विगाड़िए। मैंने विवाह से पूर्व पाप किया, विवाहार्थ श्रापको धोखा दिया, तथा विवाहों परांत भी देश-तुल्य प्रेमी पति के मान करने की बुद्धि मुक्तमें न श्राई। मैं तो श्रपने योग्य दंड का भोग कह गी, किंतु श्राप निष्पाप हैं; कृपा करके श्रपना भविष्य न विगाड़िए, इतना ही वरदान इस पापिनी सेविका को मिल जाय।

भर्तृ हिरि—प्रार्थना पर मैंने प्रापको सहर्ष जमा कर दिया। अब यह भी वरदान देता हूँ कि श्रपना भविष्य न बिगाडूँगा, किंतु करूँगा श्राज ही वन-गमन, क्योंकि योग-साधन से मुक्त मूर्लं का भविष्य बिगदने के स्थान पर सुधरेगा। हतना कहकर भर्तृ हिर रानी के प्रासाद से बाहर जाकर हर्नेटु-देवी की सेवा में उपस्थित होते हैं।

हर्नेदुदेवी—देवर राजा ! श्राज श्रापकी मुख कांति ऐपी बिगड़ी हुई है कि देखकर डर लग रहा है। कहिए, क्या बात है ?

भतृ हिरि—श्रापने श्रमृत-फल का सारा विवरण सुना ही होगा।
मैं महा घोर मूर्ण था, जो पापिनी हगाम-कन्या के विषय में श्राप
की शुद्ध सम्मति मानने में समर्थ न हो सका। श्रव कृपा करके
मुफे वन-यात्रा के लिये श्राज्ञा दीजिए। मुक्क सूर्य के लिये यह संसार बहुत विकट है। मैं श्रव पूर्णता के साथ योगाभ्याय करूँगा,
श्रापकी भांति गृहस्थाश्रम में नहीं।

हर्नेदुदेवी--श्रश्री माता मदनरेखाजी तुम्हारा इधर श्राना सुनकर पधार रही हैं, उनसे भी बात कर लो।

इतने में मद्नरेखाजी भी श्राकर वहीं विराजती हैं।

मदनरेखा—बेटा भर्न हिर ! तूने श्रपनी रानी शीला से जितना श्रमोघ प्रेम किया, वह हर प्रकारेण धन्यवादाई है। फिर भी जब मैंने उसके घोर दुश्चरित्रों का हाल जाना, तब निष्यानंद बनने-वाले जगजीत मालव से इसका कोई उपाय करने की श्राज्ञा भावी-वश दे दी। उसने महात्मा बनकर यहाँ श्रज्ञात एक सुंदर फल काशमीर से मँगवाकर उस बाह्मण को श्रमुन-फल के नाम से दिया, जिससे तुभे भारी कष्ट पहुँचा है। सची दशा तो, बेटा! तुम पर भवगत हो गई है किंतु गृह-त्याग का जो तू विचार कर रहा है, उससे सारे कुटुंब का हृदय निदीर्ण हुआ जाता है। यदि एक बार कोई मूर्खता भी कर गया, तो उससे हम सबको रोता-कलपता छोड़कर तुभे वन-गमन करना योग्य नहीं। श्रनुभव से ज्ञान-गरिमा वृद्धिमती हो जाती है।

भतृ हरि-पूज्यवरे ! मैंने अब तक अनेकानेक मुर्खताएँ की हैं।

में श्रवने को माया-पूर्ण वक गित के पिथक दुर्गम संवार के योग्य नहीं समभता। यदि किसी प्रांत में राज्य करूँगा, तो मेरी भूतों से वहाँ की जनता पर मेरे न चाहते हुए भी श्रव्याचार होगा। ऐना मनुष्य लोकतंत्र-संचालन के योग्य नहीं है। श्रव जाता ही हूँ। किसी से श्राज्ञा नहीं माँगता, क्योंकि जानता हूँ कि वह मिलनी नहीं है। में ता पयानार्थ स्चना-मात्र देता हूँ। श्रव इसके प्रतिकृत समभाने-सुभाने का प्रयत्न करके श्रपने गंभीर वचनों का श्रपमान न कराइए, क्योंकि बढ़ों की श्राज्ञा श्रविचारणीय श्रीर श्रपेल होनी चाहिए। श्रव मैं केवल इन पुनीत चरणों का स्पर्श करके यहाँ से प्रस्थान ही करता हूँ। श्रपराधों को जमा कीजिएगा, इतनी ही प्रार्थना है। मेरे लिये योगाभ्यास ही योग्य है।

हर्नेदुदेवी — देवर राजा ! श्रापके ज्येष्ठ स्नाता साम्राज्य-भार श्राप ही पर छोड़ हर तपश्वर्या में लीन हैं। उनके निकलने को केवल एक पखवारा शेष है। उनहें तो निकल लेने दो।

भर्नु हरि--इसके विषय में मैं पहले ही श्राज्ञा ले चुका हूँ । श्राप दोनो राजमहिषियाँ बारी-बारी एक-एक सप्ताह-भर सँभाल ही लेंगी ।

मदनरेखा—श्रन्छा बेटा ! जब त् नहीं मानता हे, तब मैं तेरे साथ चल्ँगी ! मैं भी श्रव योग-साधन करूँगी। बहुत दिन गृहस्थाश्रम का सुख मोग लिया। जब मेरी ही मूर्खता से प्रिय पुत्र वनवासी हो रहा है, तब मैं ही यहाँ क्या करूँगी ? यों भी चिर-काल से मेरी कामना वन-गमन की थी।

हर्नेदुदेवी---मातानी! यह श्राप क्या कह रही हैं ? तप-श्चर्या से श्रपने ज्येष्ठ पुत्र को तो निकल लेने दीजिए।

मदनरेखा—जब कनिष्ठ पुत्र त्राज ही जाने को कह रहा है, तब मैं भी यहाँ रुक नहीं सकती। विक्रम वहीं मुक्तसे मिल लेगा। इस भाँति कथनोपकथन करके मदनरेखा और भर्तृ हिरि, दोनो उसी दिन सब कुछ छोड़कर योग-साधनार्थ वन को प्रस्थान कर गए। राजमिहिषियों ने छिपे-छिपे युक्ति-पूर्वक वहाँ उन दोनो के सुपास का उचित प्रबंध कर दिया। अनंतर एक पच बीतने पर जब विक्रम मंदिर से बाहर निकले, तब उन्होंने देखा कि रानी शीला प्रासाद छोड़ कर जा चुकी थीं, तथा माता और आता वनगमन कर चुके थे। उधर मातामह देव ताम्रलिप्तर्षि उज्जियनी में पधार चुके थे। आपने उनके चरणा स्पर्श करके दोनो राजमिह-षियों के साथ उनके पास बैठकर एकांत में वार्तालाप प्रारंभ किया।

विक्रम — पूज्यवाद नानाजी महोदय ! श्राजकल मेरा घर ही उथल-पुथल हो गया है, कुछ कहते-सुनते नहीं बनता।

तास्रिलिप्तिर्षि—बेटाजी ! इसी संबंध में तो मैं भी श्राया हूँ।
भर्नु हिर के वन-गमन का वृत्तांत सुनकर श्रयंत दुखी हुश्रा हूँ।
बहा ही शुद्ध-हृद्दय श्रोर सचिरित्र राजकुमार है। बेचारी कन्या
का वन-गमन क्या हुश्रा, मानो सुभे चेतावनी मिल रही है कि मैं
ही श्रनावश्यक मोह-माया में पड़ा हुश्रा हूँ। श्रव श्रपने उस
राज्य का भी प्रबंध सुधारों, मैं भी श्रिति शीघ वन-गमन करूँगा।
जो प्रबंध तुम्हें करना हो, उसका संस्थापन-मात्र वहाँ जाकर कर
दूँगा, श्रीर तब एक दंड न ठहरकर जहाँ प्रिय पुत्री श्रीर भर्नु हिरे
हैं, उसी वन का रास्ता लूँगा।

विक्रम—प्ज्यपाद ! यह श्राप क्या कह रहे हैं ? मैंने षड्मास की तपश्चर्या क्या की, सारा घर-का-घर उथल-पुथल हुश्रा जाता है। ताम्रलिप्तर्षि—उन दोनों ने वन-गमन में शीघ्रता श्रवश्य की, किंतु मेरे लिये तो उचित से षहुत विलंब हो चुका है। श्रव इन बातों को छोड़कर प्रबंध-संबंधी विचार प्रकट कर।

विक्रम-- क्या किसी भाँति अपना सम्मत न बद्जिएगा ?

ताम्रलिप्तिर्षि — इस कथन पर विचार भी न करूँगा। श्रव प्रबंध पर श्राजा।

विक्रम – तब फिर इस तिषय में भी श्राप ही श्राज्ञा कर दीजिए।

ताम्रलिप्तिर्पि—मैं तो बेटा ! तुक्की को श्रपने स्थान पर चाहता हूँ, किंतु इतना बड़ा साम्राज्य छोड़कर त् वहाँ कैसे जा सकता है ! ज्येष्टतम पुत्र धर्मादित्य तेरा युवराज ही है । उससे छोटा, किंतु शेष सबों से बड़ा विक्रम-चित्र श्रपनी माता पुत्री हर्नेदुदेवी के साथ मेरे यहाँ तथा सिंध-प्रांत में प्राय. बना भी रहता है । (हर्नेदुदेवी से ) श्रव तू ही बेटी ! उसकी श्रमिभाविका होकर वह राज्य मँभाल । मुक्ते तो यही देख पड़ता है ।

हर्नेदुदेवी—नानाजी ! इस अवस्था में सुख-पूर्वक वन में कैसे रह सकेंगे ? मेरे विचार से राज्य ही में विराजिए । काम चाहे जितना स्वयं कीजिए या इतरों पर छोड़े रहिए । चाहे कुछ भी न कीजिए, किंतु वन में श्रापका सुखी या दीर्घायु रहना कुछ कठिन दिखता है ।

ताम्रिलिप्तिषि — बेटी, है तेरे कहने में भी बहुत कुछ सार, किंतु जब स्वयं मेरी कन्या वन जा चुकी, तब मैं कैसे घर में बैठा रहूँगा ? किसी प्रकार चल ही जायगा। प्राचीन काल से भारतीय राजन्य-वर्ग वानप्रस्थाश्रम का मान करते श्राए हैं। श्रब तें वहीं चलकर श्रापना प्रबंध ठीक कर ले, फिर यदा-कदा यहाँ श्रीर वहाँ जैसा जब दिखे रहा करना।

विक्रम-श्राज्ञा देव की यथार्थ ही है, केवल श्रापके भावी कष्टों के विचार से चित्त नहीं मानता।

ताम्रलिप्तर्षि—ग्रब मेरा चित्त इस विषय पर दद हो चुका है। षथासाध्य वहाँ भी सुख-पूर्वक जीवन का प्रबंध हो जायगा।

#### न्याय

श्रनंतर विक्रमचरित्र, हर्नेंदुदेवी श्रीर कुछ प्रवीण मालवों का भी साथ लेकर उत्तरी गुजरात-नरेश स्वदेशार्थ प्रस्थित हो गए। हर्नेंदुदेवी के दोनो छोटे राजकुमार भी उन्हीं के साथ गए। प्रति-वर्ष विक्रम ने भी वहीं कुछ मास बिताने का निश्चय किया, तथा हर्नेदुदेवी ने भी कुछ मास उज्जियांनी में रहने का रूपरेखा की वचन दिया। पीछे समय पर विक्रम के सम्भुख न्यायार्थ शीलादेवी तथा कोतवाल का मामला श्राया। देवीजी राजपादाद छोड़कर बाहर जा चुकी थीं । कोतवाल पर राजद्रोह का श्रभियोग था, जियसें उसकी सारी संपत्ति छीनने का विषय था, किंतु राज्य के एक कुटुंबी के भी श्रपराध पर विचार करके वह राज्य की सेवा मात्र से पृथक कर दिया गया, तथा जिस राजकीय हर्म्य में उसका निवास था, उसे ११ दिनों के भीतर छोड़ने की उसे श्राज्ञा हुई। यह श्राज्ञा उसके कथन इस विषय पर सुनने के पीछे दी गई। दुष्कर्मी के कारण उसे किसी ने कोई श्रच्छा गृह भाड़े पर भी न दिया, श्रीर विवश होकर नगर के बाहरी भाग में एक साधारण गृह में उठ जाना पड़ा। शीलादेवी ने अपने विषय में कथनीपकथन करने को न तो सभा में श्राना पसंद किया, न कोई प्राड्विवाक भेजना । श्रतएव पूर्ण विचार के पीछे उनके पास निम्न-लिखित पत्र भेजा गया — मान्य देवी शीलाजी महोद्या,

राजा मालव-पित को श्रत्यंत दुःल के साथ श्रापकी सेवा में यह पत्र भेजना पड़ रहा है। श्रापके श्राचरणों पर निष्पन्न भाव से विचार करने से समक पड़ता है कि प्रकट कारणों से राजपरिवार में रहना तो श्रापके लिये असंभव हो गया है, श्रीर श्रापने स्वयं श्रपना राज-प्रासाद छोड़ भी दिया है। मेरे निष्पाप, निष्प्रपंच तथा सांसारिक समुचित श्रनुभव से शूच्य प्रिय भ्राता से जो संबंध श्रापने जोड़ा,

वह छलवार्ता पर श्रवलंबित था, श्रथच विवाह के पौछे भी श्रापने श्रपनी अनुचित लिप्सा स्ववश न कर पाई। इतना सब होते हुए भी हैं श्रब भी एक माननीय राजकीय न्यक्ति, तथा श्रापको श्रनुचित कष्ट होना मोलव-पित को श्रसद्धा है। यद्यपि श्रापके कारण उनका जो भ्रातृवियोग हुशा है, उसस उन्हें हृदय-विदारिणी दारण वेदना हो रही है, तथापि सूचित किया जाता है कि जिस नगर में चाहें, वहीं श्रापके निमित्त उचित हम्यं का प्रबंध कर दिया जाय, तथा वृक्ति के लिये जो न्यय श्रावश्यक हो, उसके विषय में भी राजाज्ञा हो जाय। कृपा-पूर्वक इस पत्र का उत्तर शीघ्र मेजिए, श्रोर यदि इसमें कोई श्रनौचित्य हो, श्रथवा श्रापको कुछ श्रीर कथनीय हो, तो स्वयं पधारकर या किसी श्रन्य प्रकार से मालव-पित की सेवा में प्रकट करने या कराने की कृपा शीघ्र कीजिएगा। जो हुश्रा, सो हो जुका, श्रब एक राजन्यवर्ग के पूज्य व्यक्ति को श्रनुचित कष्ट न होना चाहिए।

पत्र पाकर रानी शीला ने यह कहला भेजा कि विचार बहुत योग्य था, श्रथच उनके निमित्त तपश्चर्या से इतर कोई मार्ग शेष न रह गया था, श्रतएव किसी प्रबंध की श्रावश्यकता न थी। यह उत्तर पाकर मालव-पित को खेद हुश्रा, श्रीर उन्होंने एक बार पुनः विचार करने की देवीजी से प्रार्थना करवाई, किंतु उन्होंने श्रपना मत परिवर्तित न किया।

# (स) रानी शीला श्रौर भर्नु हरि

पित-परित्यका रानी शीला ने सोचा कि दो वर्षवाले अपने गत पाप-पूर्ण जीवन में इन्होंने पिता श्रीर पित को छला था, जिससे उनकी दी हुई किसी वस्तु पर इनका श्रधिकार न था, किंतु माता को न छला था। श्रतप्व केवल मातृदत्त वस्त्रालंकार धारण करके तथा कुछ उन्हीं की दी हुई यंपदा लेकर अपनी श्रंतरंगा सखी के साथ केवल दो प्राचीन सेवकों को ले वह राजप्रासाद से चली गई, तथा एक धर्मशाला में ठहरने का विचार करके उसी श्रोर पदाती चलीं। उनकी मातृस्त्रसा का एक कन्या उज्जियनी में ही ब्याही थी, जो उपर्युक्त अपमान की बात सुनकर इन्हें मार्ग में मिली, श्रोर सममा- कुमाकर अपने घर ले गई। उसका पित एक प्रसिद्ध ब्यापारी था। उसकी तथा भिगनी श्रोर सखी की सम्मति से इन्होंने श्रपनी प्रायः सारी संपत्ति उसके द्वारा स्थापार में लगवा दी, जिससे उसके लाभ से भिवष्य में इनका कालचेप स्वतंत्रता-पूर्वक हो सके। अनंतर अंतरंगा सखी का साथ लेकर एक दिन श्राप कोतवाल के नवीन गृह को जाकर उससे वार्तालाप करने लगीं।

शीला—रुचिराश्वजी ! सुना, श्राप बड़े ही संकट में पड़ चुके हैं। श्रपना कुड़ विवरण मुफे सुनाने की कृपा कीजिए। (एक कटार दिखलाकर) मैंने यह कटार श्रापका शरीरांत करने को माथ ले रक्खी थी, किंतु वर्तमान दशा सुनकर विचार बदल चुका है।

रुचिराश्व—देवीजी ! यदि त्राप ऐसा कर देतीं, तो मेरे जपर बड़ी ही छुपा हो जाती। त्रव वर्तमान जीवन देखते हुए मृत्यु मेरे लिये श्रमिशाप न होकर श्राशीर्वाद होगी। श्रामहत्या केवल हसी विचार से नहीं करता हूँ कि बहुत-से पाप कर ही चुका हूँ, श्रव श्रंत में ईश्वर के सम्मुख जाते समय उनमें एक श्रीर घोर पाप श्रास्महत्या करके कैसे जोड़ूँ ?

शीला-इस बात से समक पड़ना है कि यद्यपि राजकीय दंड तुम्हारे लिये मृदु रहा, तथापि ईश्वरीय दंड से तुम न बच सके।

रुचिराश्व—राजकीय दंड न होने कं बराबर था, क्योंकि सेवा से पृथक् किया जाना तो श्रनिवार्य था ही। श्रीर दंड ही क्या हुआ। ? शीला--- प्रच्छा, अपनी घटनाओं का तो कथन करो।

रुचिरारा - मेरे घार पापों के कारण दना भाड़ा भी लेकर नगर में किसी ने कोई श्रव्हा भवन न दिया। विवश हो यहाँ श्राकर रहा। दंढपाश-विभाग में काम करने से बहतेरे पापियों की दंडित करा चुका था। उनमें से जो कारागार से छूट चुके थे, श्रथवा कारागार भोगियों के कुरंबियों में थे, उन्होंने मुक्तले बदला लेने की ठानी । अतएव दय-बारह दुष्टों ने मिलकर एक रात की मेरे यहाँ डाका डाला, जियमें पहले तो सभे इतना मारा कि झेरा बायाँ हाथ एवं दाहना पैर टूट ही गया, ऋथच सारे शरीर में भी बहुत चोट लगी। सिर भी फूटा, जियसे प्रचुर मात्रा में इधिर निकल गया। फिर मेरी मारी संपदा उन्होंने लूट ली, यहाँ तक कि घर में एक डोरा भी न रह गया। श्रनंतर दो चार लातें तथा पादत्राण सुभे श्रीर मारकर वे तो चले गए। इधर भैं मुर्चिइत हो गया। दंडपाश-विभागवालों ने यह समाचार सुनकर मेरा राजचिकित्सालय में डपचार कराया, जियसे श्रव कुलु-कुल स्वस्थ हूँ। हाथ श्रीर पैर श्रव भी भली भाँति जुड़े नहीं हैं। इधर घर में खाने को कुछ है नहीं, इससे लोगों के लिये दाहिने हाथ से पत्रादि लिग्कर या लेखन-संबंधी श्रन्य कार्यं करके कियी भाँति शरीर-यात्रा चलाता हैं। दंडवाश-विभाग के प्रयानों से मेरे कुछ डाकू पकड़े तो गए हैं, किंतु कुछ भी माल न तो मिला, न मिलने की श्राशा है।

शीला -- तुम्हारी दशा का विवरण सुनकर दुःख मनाने के स्थान पर मैं प्रसन्न हूँ। यही प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर तुम्हें दीर्घजीवी करके इसी प्रकार के नारकीय कष्ट भोगवावे।

रुचिराश्व--- यही तो दशा हो ही रही है। मौत इससे शत बार श्रेष्ठतर है। श्रव कृपया यह श्राज्ञा कीजिए कि मेरे दुवों पर प्रसन्नता मनाने के श्रतिरिक्ष क्या कोई श्रीर भी कार्य था, जिसके लिये यह कष्ट किया गया है ? यदि अय कथन यहा हों, तो मेरे-श्रापके संबंध पर शुद्ध तार्किक दृष्टि से विचार हो जाय।

शीला—इपीलिये तो यहाँ माई हूँ। कृपया कथन कीजिए। रुचिराश्व—ऐसे लोगों के विषय में माहित्याचार्यों के जैसे विचार हैं, पहले उनका कुछ कथन छंदोबद्ध शिति पर करता हूँ, सुनिए —

'पात्र मुख्य भिंगार का सुद्धं स्वकीया नारि; प्रथम संग नव नेह के बरे परे दिन चारि। परकीया उपर्धात विरुद्ध होति प्रम स्वाधीन; पिन मम्मित तन विपति में दौरि परे पन पीन। पर रम चाहै परिक्या तर्जे आप गुन गीत; आप गाँटि खीवा। मेर्ल स्नात दूध फल हात।''

( भ्याप को पानी में गरम करके खाने से कहीं दूध का स्वाद श्राता हे ? )

''श्राबी प्रीति कुचािल ती बिना नेह रस रीति ;' मार रग मारू मही बाक्ष की-भी भीति।'' (चौपड़ के खेल में रंग का-सा मरना।) ''व्य ही लो सिंगार-स्म, जब लो प्रेम अनूर; यह अ-मी तिय प्रेम बिनु मनु आभी बिष्हप।''

यह शुद्ध साहित्यिक, किंतु सःय कथन है। मेरा-आपका सर्वध प्रायः दो साल रहा। में आपके रूप पर मुग्ध श्रवश्य हुआ, किंतु उपरिक की कन्या से प्रेम प्रकट करने का न तो मेरा पद था, न साहस। यदि श्रापकी श्रोर से भी प्रेम-प्रदर्शन न होता, तो मेरा पापी विचार जहाँ-तहाँ दबा रहता।

शीला —है यहाँ तक तथ्यांश, किंतु प्रारंभ होने के पीछे विविध प्रकार से युक्तियाँ कर-करके तुमने अवसर निकाले कि नहीं ? सचिराश्व—आदि में ऐसा हुआ अवस्य, किंतु दो-चार मास के पीछे जब मैं विवाह श्रथवा त्याग के विचार में पड़ा, तब श्राप ही ने दो में से एक बात भी न मानी, तथा उच्च पद के दर्प से मेरी नमें गढ डालने तक की धमकी देकर न तो विवाह करने दिया, न किया, न संबंध-विच्छेद ही होना स्वीकार किया। मुफे विवश होकर इस पाप-पंक में संलग्न रहना पड़ा, जिससे दोनो राज्यों में मैं घोर स्वामिविद्रोद का पापी हुआ। श्रापको तो श्रपनी बुद्धि पर बड़ा गर्व है, क्या इतना न समम्मना था कि श्रानच्छा-पूर्ण व्यवहार दंड-भय में स्थापित रहकर केवल दिखलौवा प्रेम का कारण हो सकता है, शुद्ध प्रीति का नहीं। हमारा-श्रापका प्रेम-पूर्ण व्यवहार न रहकर अंत में केवल कामुक श्रथीत इंद्रिय-लालसासेवी-मात्र रह गया था। विवाह में करने न पाया; तब यदि किसी प्रेमवती सामान्या से गुप्त-स्पेण श्रवरक्र हथा, तो क्या श्राश्चर्य था?

शीला-ऐसा रूच कथन कभी किया क्यों नहीं ?

रुचिराश्व---भय-वश ऐसा न कह सका; श्राप यदा-कदा क्रोध करती थीं कि नहीं? क्या ऐसे संपर्क में भी श्रापको शुद्ध प्रेम का स्वप्न देखना था?

शीला-विवाहोपरांत जब मैंने यह बंधन शिथिल करना चाहा, तब तुमने क्यों हठ करके मुक्ते विवश किया ?

रुचिराश्व — यह कार्य मेरा लालसा-वश बहुत अनुचित हुआ। फिर भी जब दो-चार मास में मैंने वही करना चाहा, तब क्यों बाधा दी गई?

शीक्का — वही लालसा का प्रश्न था। दो वर्ष-पर्यंत हम-तुम दोनो पूरे पापी रहे। सौ में साठ श्रंश पाप मेरा था श्रीर शेष तुम्हारा।

रुचिराश्व-यही बात थी, देवीजी महोदया ! अब क्या आज्ञा है ?

शीखा- बाद तो मैं प्रायश्चितार्थं कठिन तप करूँ गी । बाद भविष्य

में कभी श्रपना काला मुख मुभे न दिखलाना। यदि कभी भूलकर ऐसा किया, तो ईश्वरीय भय भी छोदकर इसी कटार से वहीं तुम्हारा संहार कर डालूँगी। समभ रखना।

रुचिराश्व — समभा तो सही, किंतु इतने घोर क्रोध का कारण क्या है ?

शीला—यदि तेरे शारीर में इतना सौंदर्य, इतनी शक्ति श्रीर ऐसा
मिष्ट भाषण गुण न होता, तो मैं काहे को रानी से भिखारिन होती ?
तेरा श्रधम शारीर देखकर श्रब मेरे हृदब में ज्वाला उठती है। तेरे ही
कारण देव-तुक्य ऐसा निष्पाप स्वामी मुक्तसे विमुख हुआ, जो मुके
अपने से भी श्रधिक सदैव मानता था। मुक्त अधमा मूर्ला ने उसके
अमोध प्रेम का मान तेरे ही कारण न कर पाया। यदि तुने मुके
धोला ही न देकर महत्त फल ला लिया होता, तो भी मेरी यह दशा
न होती। एक प्रकार से यह भी श्रच्छा ही हुआ, क्योंकि श्रब ईरवर
के यहाँ मेरा मुख उज्ज्वल हो जायगा। श्रच्छा, सदा को नमस्कार।

रुचिरास्व---नमस्कार देवीजी ! इतना क्रोध है तो अनुचित, किंतु आज्ञा-पाजन में ब्रुटिन होगी ।

#### शोला श्रीर तपस्या

श्रनंतर केवल शंतरंगा सखी को साथ लेकर रानी शीला उसी बन में हूँ द-खोज करके पहुँचीं, जहाँ मर्नु हिर तथा रानी मदन-रेखा तपरचर्या में खीन थीं। राज्य द्वारा प्रेषित दस-बीस लोग वहाँ पहुँचे थे, जिनमें से दो को छोड़कर रानी ने सबको उलटा फेर दिया था। वे दोनो श्राज्ञानुसार वन्य फलादि-मात्र इकहा कर दिया करते थे। रानी शीला ने वहाँ पहुँचकर दिष-दुग्ध का भी प्रबंध उन्हीं के द्वारा अपने ज्यब से कराया। कुछ कुछ पक्वाब का प्रबंध किया, अथच मास्तन-मिसरी श्रादि का भी। भोजन में श्राप-से-आप ऐसी डक्कति देसकर राग्रमाता मदनरेका ने श्रह्वारों से पूछा,

तो उन्होंने बतलाया कि दो तपस्तिनी स्त्रियों ने श्राकर श्रपने तथा इन दोनों के निमित्त प्रबंध-परिवर्तन किया था। राजमाता ने उनको बुलवाकर बात करनी चाही, किंतु सामने शीला को देखकर वह सन्न रह गईं।

शीला - ( दूर से पैर छूकर ) कहिए माताजी ! क्या श्राज्ञा है ? मैं श्रापकी कृपा-मात्र की भूखी हूँ ।

राजमाता—बेटी ! हम दोनो तेरे ही कृथों से यहाँ चले श्राए हैं, श्रव तेरे श्राने का क्या कारण है ? मुक्ते कुछ श्राश्चर्य-सा लगता है।

शीला - पूज्य माताजी ! इसमें श्राश्चर्य क्या हे ? मैं पाप-मार्ग की पिथक होकर स्वपित द्वारा उचित ही श्रपने श्रधिकार को चुकी हूँ, किंतु भार तो सारे-के-सारे श्रव भी शेष हैं। क्या श्राप मेरे लिये मातृतुल्य पूजनीया नहीं, श्रीर क्या श्रार्यपुत्र की मंगल-कामना तन, मन, धन से मुक्त पर बाध्य नहीं ?

राजमाता—बाध्य तो सब कुछ थी बेटी ! किंतु तूने श्रपने भारों का मान कव दिया ?

शीला—ऐसी मूखता करके ही न मैंने सारे अधिकार खो दिए? उनके पुनः प्राप्ति की प्रार्थना मैं करती नहीं, किंतु भार हैं तो अब तक मुक्त पर बाध्य। यदि कुछ काल नैंने उनका मान न किया, तो हो क्या गया? अभी एक ही वर्ष न मैं भारों से न्यूनाधिक विमुख रही? सग्रह साल की हूँ। यदि वैदिक ऋचा के अनुसार सौ वर्ष जीऊँ, तो अभी द्रश्व वर्ष उन्नति के लिये पढ़े हैं। मैं कुछ माँगती तो हूँ नहीं, कंवल आप तथा पितदेव का दूर से योग्य पूजन-मात्र चाहती हूँ। आप तपश्चर्या में लान हैं, और मैं भी वही कर रही हूँ। तपस्या के अतिरिक्त दो प्रत्यच दैवत मूर्तियों का पूजन और करती हूँ, सो भी परोच मैं गुप्त भाव से। आपके सम्मुख आने की

भी शृष्टता विना बोजाए मैंने न की श्रीर इतनी प्रार्थना भी करती हूँ कि पतिदेव से मेरे यहाँ श्राने या सेवा करने का समाचार न बतजाया जाय, क्योंकि उनको श्रभी इससे उद्विग्नता संभव है।

राजमाता—बेटी ! कदाचित् तुभे ज्ञात नहीं कि मैंने ही तेरे भाचरण पर संदेह करके जगज्जीत द्वारा श्रमृत-फल का ढोंग रचाया था, जिसका फल मेरे विचारों के नितांत विपरीत हो पड़ा।

शीला—माताजी ! यह सारा वृत्तांत मुभे ज्ञात है। मेरे पापों के कारण श्रापने जो कुछ किया, वह उचित ही किया। संदेह जब आपका निर्मूल न था, तब उससे मेरा श्रसंतोष कैंशा ? बनी तो आप फिर भी देवी-तुल्य पूजनीया हैं। प्रार्थना कंवल इतनी है कि मैं पूजा तथा धर्म-पालन से विमुख न की जाऊँ। श्रापका कोई कार्य मैं श्रनुचित नहीं समसती।

राजमाता—धन्य बेटी ! यदि तू ऐसे ही विचार पहले से रखती होती, तो इस मेरे कुटंब में यह भारी दैवी भावी क्यों पहती ?

शीला—इसके लिये माताजी! मैं श्रपनी बुद्धि की भर्त्सना शत बार कर चुकी हूँ। मैं सब श्रधिकार छोड़ चुकी; श्रव केवल इन दोनो दैवत मूर्तियों के पूजन में ही श्रहोभाग्य समम रही हूँ। यह जन्म तो बिगड़ चुका ही; श्रब ईश्वर के यहाँ मुख उजला रखना चाहती हूँ।

राजमाता — धन्य बेटी धन्य ! मैं भारों से तुभे पृथक् करने का पातक श्रपने ऊपर न लूँगी। तेरे इच्छानुसार बेटे भर्नु हिर से तेरा विवरण तब तक न कहूँगी, जब तक कहना ठीक न सममूँगी।

शीला-धन्य भाग्य माताजी !

इस प्रकार वार्ताजाप करके शीखा रानी श्रपने स्थान को जाकर फिर से पूर्ववत प्रबंध भीर घोर तपस्या में बीन हुई। प्राय: पंद्रह दिनों के भीतर राजा ताम्रलिप्तिषें वहीं पधारे, श्रौर शीला का विवरस्थ राजमाता के द्वारा सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। दो ही चार दिनों में रूपरेखा के साथ विक्रम भी वहीं पहुँचे, श्रौर यथायोग्य प्रणामा-शीष के पीछे तथा इतरों से योग्य संभाषण करके भर्ग्हिर से वार्तालाप करने लगे।

विक्रम—भाई भर्तु हिर ! तुम्हारी तपस्या देखकर तो मैं श्रप्रसन्न नहीं हूँ, किंतु इतनी शीघता क्या थी कि मेरे मंदिर से निकलने के पूर्व ही तुम वहाँ से चल दिए ? कुछ तो ठहरना था।

भर्तृ हरि—चित्त विशेषतया खेदित हो गया। प्रबंध बिगड़ने का कोई भय भी नथा। यदि ठहर जाता श्रौर श्राप श्राज्ञा न देते, तो भी कठिनता पड़ती।

विकम-मैंने कभी तुम्हारी इच्छाश्रों को टाला तो नथा।
भर्तुं हरि - किंतु यह बड़ी उदंड इच्छाथी; संभवतः श्राप न

विक्रम - श्रभी तो पंच वर्ष तुम्हारे ब्रह्मचर्य-व्रत के ही शेष थे। स्वयं में २६ वर्ष के पीछे गृहस्थ बना था। तुम्हारे योगाभ्याम को श्रनुचित नहीं कहता, किंतु इमसे विशेष समय मिलता होगा ही; श्रतएव किसी विद्यापीठ में प्रविष्ट न होकर यदि तुम बन में ही चले श्राप्, तो कोई हानि नहीं। मैं दो-तीन परम प्रवीण श्रध्यापक तत्त्व-शिला से बोलवाकर यहीं लगा दूँगा, जिनसे योग के श्रतिरिक्त समरकौशल, शस्त्रास्त्र-प्रहार, श्रस्त्राभ्यास तथा लोकानुभव का समुचित ज्ञान तुम्हें प्राप्त हो जायगा।

भर्तृहरि--- लगाया न श्रापने भमेला । कहाँ संसार-स्थाग श्रौर कहाँ शस्त्रास्त्र-प्रहार की शिचा ।

विक्रम—संसार-त्याग तो एक असंभव कथन-मात्र है। क्या यह वन संसार के बाहर हैं ? अपनी मूर्बता से ही खिन्न होकर तो तुम पहाँ श्राए हो। में कहता हूँ कि मूर्खता वस्तु ही क्या है ? प्रवीग्ता-प्रवंक लोकानुभव की समुचित श्रवाप्ति का ही द्वितीय नाम मूर्खता है। ईश्वर बुद्धि की मात्रा न्युनाधिकरीत्या सबको देता है, केवल उसके समुचित प्रयोग तथा परिश्रम में श्रंतर हो। जाता है। परिश्रम से तो तुम पीछे हटने नहीं। पहली बात की न्यूनता श्रभी तुममें स्थापित नहीं हो सकती, क्योंकि श्रद्य-पर्यत तुम्हारा समुचित शिच्चण ही कहाँ हुआ है ? तुम जगजीत के भारी ज्ञान की अपने अज्ञान से तुलना करते थे, किंतु यह न सोचा कि उनके समान वय तथा शिचा भी तुमने अभी नहीं पाई है। फिर अपना अन्चित दोष क्यों समम बैठे ? यदि वन में रहना चाहते हो, तो यही सही । मैं यहीं तुम्हें पूर्ण विद्वान, बीर श्रीर बुद्धिमान बना देंगा। तुम्हारी याग्यता. त्याग तथा सहस्रों सदग्णों के देखते हुए तुम्हारे सम्भूष जगजीत है क्या वस्तु ? स्वयं स्थाने से बड़कर धीमानु बना दुँगा । घबराने की क्या बात है ? परिश्रम करते हार गृहहों की ह्याजा सानते-भर रहा । बालक हो, तुम्हें ऐसे-ऐसे भारी निर्णय करने का बांध अभी है कब ? समय श्रीर शिचल के माथ सनुष्य पूरा सन्दर बनता है। विचार-शक्ति बढाग्रो।

भर्तृहरि--- दादाजी ! श्रापकी श्रोज्ञा के बाहर मला केंद्रे हो सकता हैं।

विक्रम-प्रत्य बेटे ! धन्य ! यही बात है ।

श्चनंतर शीला का विद्वरण सुन वह बहुन प्रान्न होकर माताजी से बोले कि श्वभी पाँच वर्ष निक ऐपी ही तपस्या होने दीजिए, श्चनंतर सब उल्फाव श्वाप ही सुनभ जायँगे। मैंने भी परम प्रिय राजमहि-षियों को सालों तक जाँचा, तब कहीं विवाह किए थे। एकाएकी कोई बात होने से पछताना पड़ता ही है। तब आता की शिषा-सुपासादि का पूरा प्रबंध करके मालव-पति सबसे मिल-भेंटकर राज- धानी चले गए। इधर एक दिन शीला का विवरण जानकर भनु हिर राजमाना से वातीलाप करने लगे।

भर्नु हरि-माताजी ! त्रापने शीला रानी का विवरण मुक्तसे न बतलाया । क्या थात थी ?

राजमाता—उसका कथन करने से तुम्हारी तपश्चर्या में विष्न पढ़ने का भयथा। वह तुम्हारे सम्मुख होना भी नहीं चाहती, केवल हम तीनो की देव-तुल्य पूजा-माग्न करती है। श्रपने श्रधिकारों को छोड़कर भारों पर श्रव विशेष ध्यान दे रही है।

भनु हिरि-किंतु माताजी ! मैं उन्हें श्रष प्रहण नहीं कर सकता। राजमाता—वह इसकी प्रार्थना भी तो नहीं करतीं, केवल परलोक-साधनार्थ तपश्चर्या में लीन हैं, श्रीर हम तीनो का पूजन-मात्र द्वत प्रतिमाश्रों की भाँति करना चाहती हैं।

भर्ग हरि—यह बुद्धि पहले कहाँ गई थी ? राजमाता—कहती हैं कि इसीलिये तो श्रधिकार खोए हैं। भर्ग हरि—यह भमेला ठीक हे नहीं।

राजमाता—िकती शुद्ध पूजक को विमुख करना भी तो पातक है।

भतृ हरि - बात यह भी यथार्थ है।

इस प्रकार ताम्निल्लिर्लि, राजमाता, भर्नु हिरि श्रीर शीला रानी सब इस वन में घार तपस्या करती रहीं, तथा भर्नु हिरि ने योखि शिषकों से उपर्युक्त सभी बातों का समुचित ज्ञान कठिन परिश्रम द्वारा प्राप्त किया। पाँच वर्ष पूरे हो जाने च एक बार विक्रम वहाँ फिर श्राए। बीच-बीच में भी यदा-कदा श्राया-जाया करते थे। इस बार राजमाता श्रीर नानाजी से सम्मत करके भर्नु हिरि को फिर से गृहस्थ बनाने तथा शीला रानी के भी प्रहण का मंत्र रह किया गया। श्रनंतर एकांत में भाता से बार्तालाप करने लगे।

विक्रम — अब तो तुम्हारा अध्ययन समाप्त हो खुका है, और एक प्रकार से अवभूथ स्तान भी माना जा सकता है। आशा है, इतने घोर परिश्रम के पीछे अब तुम अपने अनुभव में विशेष स्यूमता न समभते होते।

भतृहिरि -- दादाजी ! श्रव तो यही वात जान पहुँनी है ।

विक्रम—तव फिर वानप्रस्थ के रूप में प्रपना द्वितीय ब्रह्मवर्षं समाप्त करके श्रव तुम्हें नानाजी की, माताजी की तथा भेरी सम्म त के श्रवुसार गृहस्थाश्रम को फिर से स्वीकार करना चाहिए। श्रव्यवयस्क होकर भी नुमने समय से बहुत पूर्व घोर तप-पाधन किया है, श्रव चलो मेरे पाथ मंसार-परिचालन का वास्तविक श्रवुभव फिर से प्राप्त करो।

भर्तृहरि—क्या यह भी श्राज्ञा दीजिएगा ? यदि जमा कर सकते, तां श्रद्याथा।

विक्रम—शमा करने की श्रावश्यकता ही क्या है ? तुमने केवल लोकानुभव की कमी से वन-यात्रा की थी। श्रव वह न्यूनता पूरी हो चुकी है। नव फिर घर पलटने में हानि ही क्या है ? माँति माँति से घोर कष्ट सहकर श्रव तुम्हें जीवन के माधुर्य का भी कुछ श्रनुमव करना चाहिए। तुम्हारी तपस्विनी माता ने भी पितृचरण के उपदेशों से संन्यास के पीछे इसी माँति गृहस्थाश्रम स्वीकार किया था, श्रीर उसके प्रतिकृत शिशा देने के कारण तुम्हारे मातुल की न केवल प्रचंद भर्मना की, वरन उस नीच को शापित भी किया, जिसका प्रयोग मेरे ही हाथों से हुआ। श्रव तुम भी सारा भय छोदकर मेरी सम्मति क्या, श्राज्ञा पर श्रनुगमन करो।

भर्त हरि — जब सभी गुरुजनों की यही आज्ञा है, तब मुभे भी स्वीकार है, यद्यपि इच्छा मेरी पूर्ण योग-साधन पर श्रव भी है।

विक्रम-वह इच्छा श्रसामयिक होने से त्याज्य है। उन्नति के

तिये परिश्रम योग्य है, न कि म्रनावश्यक त्याग । मच्छा, म्रब म्रपनी रानी शीलादेवी के भविष्य पर भी विचार करो ।

भर्ष हरि — उन्होंने एक श्रोर तो मेरा निष्कारण त्याग किया, श्रौर दूसरी श्रोर पुनः प्राप्ति के लिये पाँच वर्षों से घोर तप-साधना भी की है। देसे पुनीत व्यक्ति का श्रपमान श्रनुचित है। उधर उनका श्रादिम द्विवार्षिक श्राचरण श्रत्यंत गर्हित था ही, जिसमें छल-वार्ता भी सिम्मिलित थी। बड़ा कठिन प्रश्न है। मैं इसका न्याय श्राप ही पर छोड़ता हूँ।

विक्रम — केवल मेरा नहीं, वरन् पूज्य नानाजी तथा पूजनीया माताजी का भी विचार है कि उनके द्विवार्षिक पातक पंच-वार्षिक प्रचंड तपस्या की श्राग्न में भस्म हो चुके हैं, जिससे श्रव वह पूर्णत्या पवित्र मानी जा सकती हैं, वरम् ऐसी निःस्वार्थं तप-स्विनी को पापिनी कहनेवाला स्वयं पापी माना जायगा।

भर्तृ हिर्-पापिनी तो उन्हें श्रव में भी नहीं कह सकता, किंतु वह श्रिधकार-प्राप्ति की प्रार्थिनी भी तो नहीं हैं, वह तो श्रक्ते भारों- मात्र का प्रहण कर रही हैं।

विक्रम—ग्रधिकार श्रीर भार दो न होकर एक ही हैं। श्रधिकार-प्राप्ति से भार का उत्तरदायित्व हो जाता है, श्रीर उचितप्रकारेख भार-वइन करनेवाले के पूरे श्रधिकार श्राप-से-श्राप जायत् हो जाते हैं। गुरुगण से समुचित विद्या प्राप्त करके स्वयं तुम इस विषय को कैसा समभते हो ?

भर्न हिर-नेत्र के कथनों में कोई तिल-मान्न दोष नहीं है। उनका प्राचीन पाप तो एक इतिहास-मान्न है, तथा वर्तमान घोर तप उन्हें पूजनीया श्रवश्य बनाता है।

विक्रम —िफर श्रव तुम्हारा छुव्बीसवाँ वर्ष लगने को है, तथा उनका बाईसवाँ। श्रवस्थाओं में भी कोई श्रनौचित्य नहीं है। भर्नु हरि—तब प्राप ही उन्हें गुरुजनों का तथा मेरा स्वीकार सुचित कर देने की क्या कृपा कर सर्केंगे.?

विक्रम—मैंने ही उनके प्रतिकृत राजाज्ञा निकाली थी, श्रतएव सुष्की को उसे काटकर नवीन श्राज्ञा भी देनी होगी।

श्चनंतर शीला रानी वहीं मान-पूर्वक श्राहूत होकर योग्य श्चासन पर विराजती हैं, तथा ताम्रलिप्तिषिजी श्रीर राजमाता भी पधारकर श्चासन ग्रहण करती हैं। यों वार्ता होती है—

विक्रम-मान्यवरे ! मैंने बढ़े कष्ट के साथ श्रापकी सेवा में पाँच

वर्ष हुए जो पत्र लिखा था, उसके विषय को श्रापकी कठिन तपस्या ने दग्ध कर दिया है। श्रव हम सब लांग श्रापको चिरकाल से श्रपने सभी कुटुंबियों के समान पाप-हीना तथा मान्या समऋते हैं। ईरवर को कोटि-कोटि धन्यवाद है कि श्रापको सुमति प्राप्त हुई, जिससे सारी प्राचीन दुर्घटनाएँ दग्ध हो चुकी हैं। इधर भेरे आता ने भी तपस्या तथा महती शिचा द्वारा योग्यता समुचितप्रकारेख बढाकर श्रपना सारा खेद धो डाला है। श्रब यह फिर से मेरे साथ उज्जयिनी चल रहे हैं। अतएव आपसे भी प्रार्थना करता हूँ कि इन्हीं के वामांक में विराजकर श्रपना प्राचीन प्रासाद पवित्र कीजिए। शीला-मैं भपने सभी गुरुजनों से भूरि-भूरि कृतज्ञता प्रकट करती हूँ कि महत्ता की श्रंतःपुर-सीमा दिखलाते हुए श्रापने मेरे प्राचीन कुकृत्यों को भी डालने की श्रमीघ उदारता दिखलाई है। उधर पतिदेव से करबद्ध प्रार्थना है कि मेरा द्वितीय जन्म मानकर बर्तमान तपस्या पर ही ध्यान रक्ला जाय, प्राचीन मूर्खताश्रों पर नहीं । भाज न केवल मैं, वरन् मेरे माता-पिता के भी कुटुंब भन्य हुए। ( उठकर पतिहेब के चरखों पर मस्तक रखती है, और बद्ध मान-पूर्वक उठाकर उसे अपने निकट वाम-पार्थ में स्थान देते हैं।)

### भर्म इरि का राज्य

मनंतर पूज्य नानाजी भौर राजमाता वन में रह जाती हैं, तथा विक्रम शीला श्रोर भतृ हरि को लेकर उज्जियनी पधारते हैं, जहाँ उनके सपत्नीक पलटने से भारी हपीत्साह मनाया जाता है। उचित समय पर विक्रम इन दोनों से राज्यार्थ कोई प्रांत चुनने का मादेश देते हैं। ये दोनों तचिशला-प्रांत का राज्य पसंद करते हैं, श्रौर वहीं नियम-पूर्व इनका श्रभिषेक होता है। इससे प्रायः एक वर्ष के पीछे राजा ताम्रलिप्तिर्ध श्रस्वस्थ होते हैं। यह समाचार पाकर विक्रम, रूपरेखा, हनेंदुदेवी, विक्रम-चित्र, भर्न हिर तथा शीला कुछ विशेषज्ञ श्रेष्ठ वैद्यों के साथ वहीं पधारती हैं। पूर्ण प्रयन्त से श्रोषधोपचार होने पर भी वृद्ध वय के कारण उनका शरीरांत हो जाता है, श्रौर यथायोग्य मरणोत्तर-संस्कारों के पीछे सब कुटुंबियों के पलटने का समय श्राता है। सर्व-सम्मित से यही निश्चय होता है कि राजमाता वन से पलटकर राजा दिलीप की भाँति किसी राजधानी के निकट वानप्रस्थाश्रम का पालन करें। यों वार्तालाप होता है—

भतृंहरि—माताजी ! उज्जियिनी में श्रापका विराजना दीर्घकाल-पर्यंत हो चुका है, धन हम दोनो की करबद्ध प्रार्थना यह है कि तच्चित्राला की श्रोर भी ध्यान दिया जाय।

विक्रम---तुम्हारा ऐसा कहना है तो बहुत योग्य, किंतु मेरी प्रार्थना ऐसी है कि माताजी को उज्जयिनी पर ही कृपा करनी चाहिए।

राजमाता—कृपा तो मेरी सभी पर होनी चाहिए भीर है, किंतु बेटा भर्न हिर को मैं श्रकेजा कैसे छोड़ सकती हूँ ! इसी के कारख तो वन से पजटना मान रही हूँ।

भृत हिर और शीला-शतशः धन्यवाद, माताजी !

विक्रम-जाना तो वहाँ भी अनुचित नहीं, किंतु मेरी प्रार्थना पर सञ्च-चित विचार हो नहीं रहा है। मेरा भी कुछ भार एवं ऋषिकार हो सकता है। राजमाता— सिकार तो क्रुफ पर अब फिसी का रोप है नहीं, वरन् पालित, पोषित अथच रचित होने का मेरा ही अधिकार तुम दोनो पुत्रों पर है। तुम्हें जानना चाहिए कि इप (भर्त हिरे) की तपस्विनी माता इसे मेरी गोद में सौंपकर मेरे स्थान पर स्वयं पितदेव की पित्र चिता पर चढ़ी। तभी से यह मेरा दस्तक पुत्र हो चुका है, और में इसे यावजीवन अपनी गोद से पृथक नहीं कर सकती। वह तो पितृचरण के सेवार्थ में यहाँ एक वर्ष रक गई, नहीं तो इसी के साथ जभी तच्छिला चली गई होती।

्र रूपरेखा - माताजी ! यहाँ भी तो श्रापंक छोटे-छोटे पौत्र प्रस्तुत हैं।

राजमाता—बेटी, वे तेरे तथा हर्नेंदु के हैं, इधर ये दोनों मेरे ही बच्चे हैं। छोटे पुत्र पर माताश्रों की विशेष मसता होती है।

विक्रम-धन्य पूज्यवरे ! श्रापने मदैव ऐमा ही व्यवहार निभाया है, श्रीर यही श्रापके योग्य भी है। (भर्तृहरि से) भाई ! तू मातृहीन नहीं है, वरन् मुक्ते ही श्रान से मातृदर्शनों का पुरुष दुर्लंभ हो जायगा।

भर्तृ हरि-दादाजी ! श्राप समर्थ हैं, इधर मैं इनकी कृपा से बहुत सुखी रहूँगा।

राजमाता—बेटा विक्रम ! हो श्रव तुम दोनो योग्य श्रोर सज्जन, बभाषि तेरी मुख्यता योग्यता में है श्रोर इसकी गीजन्य में । तू छुखी या प्रपंची नहीं, किंतु इन विषयों का ज्ञान पूरा रक्षता है ।

विक्रम---माताजी ! श्रव इसे भी मैंने ये सब विषय श्रवणत करा दिए हैं, नहीं तो यह मूर्ख-का-मूर्ख ही बना रहता।

राजमाता—(भर्न इरिसे) क्यों बेटे! क्या त् अब इन विषयों में भी प्रवीसा हो चुका है ?

भर् हरि--माताजी ! प्रवीयाता तो सभी विषयों में प्राप्त करने

का समुचित प्रयक्त किया है, किंतु किसी में भी दादाजी की समता नहीं कर सकता। (सब लोग हँसते हैं।)

( द ) विक्रमीय श्रंतिम प्रबंध तथा स्वर्गारोहण श्रनंतर यह पूरा समाज उज्जियनी जाता है। वहाँ विक्रमचित्रि

के उसीसर्वे वर्ष में पदार्पण के कारण इनेंदुदेवी अपनी अभिभाव-कता इटा लेती हैं, तथा इत्तर गुर्जर राजधानी में ही उनके स्वयं राज्य चलाने अथच भर्न हिरि की भाँति प्रवीण गुरुओं से विद्या-प्राप्ति का प्रबंध होता है। स्वयं इनेंदुदेवी रूपरेखादेवी के आग्रह से पुन-र्वार उज्जियनी में ही रहने लगती हैं। इतर राजकुमारों की विद्या-प्राप्ति के भी नियम यथापूर्व दद रहते हैं। कुछ ही काल बीतने पर अर्न हिरि राजमाता तथा शीलादेवी के साथ तचशिला जाते हैं। समय पर सौराष्ट्र-प्रांत तो मालवीय राज्य में सम्मिलित हो जाता है, तथा सिंध प्रांत का राज्य इनेंदुदेवी के दोनो शेष राजकुमारों में बट जाता और माथुर राज्य के मालव प्रांतों से निकटवाले भाग उसी राज्य में आ जाते हैं, तथा रूपरेखा के दोनो छोटे राजकुमार माथुर राज्य के शेष प्रांत दो भागों में विभक्त करके लेते हैं।

विक्रम की मैत्री भांध्र शातवाहन सिधुक से पूर्ण प्रेम के साथ स्थापित रहती है। समय पर उत्तरी भारत में विशेष श्रषवधानता देखकर वह (सिंधुक) आक्रमण करके पाटिलपुत्र के काण्य साम्राज्य का २६ संवत् में श्रंत कर देते हैं, भौर फिर आगे वद शुंगों का भी शेष अधिकार ध्वस्त करते हैं। इस प्रकार काण्य सुशर्मन तथा शुंगों के प्रभाव सुप्त हो जाते हैं, भीर उत्तरी भारत में आंध्रों का साम्राज्य चिरकाल के जिल्ले स्थापित होता है। सम्राट् विक्रम पूर्व नीति के साथ पचासी वर्ष प्रजा-पालन करके १११ वर्ष की भवस्था में स्वर्गारोहन करते हैं। इनकी दोनो रातमहिषियाँ यथासमन

बहरों ही स्वर्गवासिनी हो सुकी थीं। विक्रम के पुत्र-पौत्रों ने प्रसुर काल-पर्यंत श्रपने-श्रपने देशों का प्रजा-वस्सस्तता के साथ पासन किया।

# मत्रहवाँ परिच्छेद

## ऐतिहासिक परिशिष्ट

#### त्रिविक्रम

( श्र ) प्रथम विक्रमादित्य मालव-कृत-बीर विक्रम

श्राप राजा वीर विक्रमादित्य कहलाते तथा प्रमार समभे जाते हैं। उस काल इनकी संज्ञा मालव थी। न्याय श्रीर दानशीलता के लिये श्राप प्रसिद्ध हैं। इनका मान भारतीय साहित्य में राम, कृष्ण, श्रज्ज न, बिल श्रादि के समान है। हिंदी-साहित्य के प्राचीन छंदों में इनका नाम प्राय: श्राता है। यथा—

भृत्ति गए भोज, बत्ति, बिकम बिसरि गए,

जाके आगे और तन दौरत न दीदे है।

(देव किषी)

बिल, बिकम, बैन, दधीच गए श्राह पार्थ गए हिन भारत ठाना; बालि गए, बलि रूप गए, जिनकी कखरी द्यकंठ द्याना। गए दुरकोधन जग जुरे, जिन चैंसिठ कोम लौ छन्नहि ताना; धरा को प्रमान यही 'तुलसी' जो फरा सो प्रसा, जो बरा सो बुताना। (गोस्वामी तुलसीदासजी)

ऐसे ही सैकड़ों छंद इनकी दानशीलता तथा महत्ता के साधी हैं। विक्रम का संवत् १७ ईसा - पूर्व (बी॰ सी०) में चला। इनके निश्चित प्रस्तित्व पर भी कुछ लोगों को संदेह है। किसी पुराया-ग्रंथ में इनका कथन नहीं हुआ है। फिर भी अन्य प्रकार से विक्रमीय तत्कालीन अस्तित्व सिद्ध है। सबसे प्रथम पहली बा दूसरी शताब्दी ईसवी के शातवाहन सम्राट् 'हाल' ने हनका परम प्ज्य भाव-पूर्ण वर्णन गाथा-सप्तशती में दिया है, जिसका विवरण हमारे इस ग्रंथ में भ्रा चुका है। मेरु तुंगाचार्य - रचित पटावली में श्राया है कि नभोवाहन के पीछे गर्दभिल्ल ने १३ वर्ष राज्य किया, तथा तत्पश्चात् उज्जयिनी में १४ वर्ष शकों का राज्य रहा, जिन्हें विक्रम ने संवतारंभ में पराजित किया। इनका राज्य-काल पटावली में ६० वर्ष लिखा है, श्रीर पुत्र का नाम विक्रम-चरित्र उपनाम धर्मादित्य कथित है, जिसका राज्य ४० वर्षों का कहा गया है।

कथा-सिल्सागर चेमेंद्र-कृत बृहत्कथा-मंजरी पर श्राधारित है । यह मंजरी हाल क समकालीन गुणाड्य-कृत बृहत्कथा पर चलती है। कथा-सरित्सागर में विक्रम के पिता महेंद्रादित्य श्रीर माता सीम्यदर्शना हैं। उनकी शेव श्राराधना से माल्यवानगण विक्रम होकर उत्पन्न हुन्ना । पुत्र का नाम विक्रमादित्य उपनाम विषमशील था। वह शास्त्रों में पारंगत हुए । उनकी ध्वजा अपराजित रही, श्रोर वह शक-वधू-वैधन्य-दीश्वा-गुरु कहलाए। गुणाह्य में विक्रम-कथा है तथा च्रेमेंद्र-कृत बृहत्कथा-मंजरी में भी । कल्पसूत्र में गुर्जर ताम्रजिप्ति की कन्या मदनरेखा से गंधर्वसेन का विवाह कथित है। इसी रानी से विक्रम तथा दासी से भर्न हरि उत्पन्न कहे गए हैं। वैताल-पन्नीसी तथा सिंहासन-बन्तीसी में भतृ हिर रानी से उलक्ष हैं। ये ग्रंथ हैं तो नवीन, किंतु जनश्रुति मत् हरि को पूज्य समभती है, दासी-पुत्र नहीं । कल्पसूत्र के अनुसार विक्रम ने प्रजा को ऋण-मुक्त किया। संवत् विक्रम के जन्म से चला,तथा इन्होंने ३६ बी॰ सी॰ में शकों को इराया। अनंतर राज्य पाया। १९१ वर्ष को आयु में स्वर्गारोहण किया। गर्देशिह्न ने १३ वर्ष राज्य किया था। साट के राजा ने ३६ शाहियों की सहायता की । उजायिनी में हारकर विक्रम की माता प्रतिष्ठान चर्जी गईं। उजायिनी विक्रमपुर या विक्रमपट्टन भी कहलाती थी। इनके नाम विक्रमराज तथा विक्रमप्रदित्य थे।

तेरहवीं शताब्दी में लिखित प्रभावक-चरित्र जैन-ग्रंथ में कालका-चार्य की कथा है। वीरसिंह राजा धारा-पति के पुत्र कालक तथा कन्या सरस्वती सृरि गुणाकर, जैन भिन्न के गुरुख में, संन्यासी हुईं, जिसके पीछे कालक पीठाधिपति हुन्ना । उज्जिवनी में गर्दिभन्न सरस्वती को श्रंत:पुर में बंदिनी करके उपसे व्यभिचार करने लगा। सिंध में शाही उपाधिधारी १६ शक शासक थे, जिनका सम्राट शाहानुशाही पदभोगी था। उनमें से एक शाहीपति कालकाचार्य का मित्र हुन्ना। इनमें से कई शाहियाँ काठियावाइ में श्राकर जमीं । कालक का मित्र भी इन्हीं की सलाह से वहीं श्राकर जमा । श्रनंतर काठियावाड में बल बढाकर उसने गर्दभिन्न को पराजित करके सरस्वती का मोचन किया। गर्दभिन्न जंगल में भागा, जहाँ वह शेर का शिकार हुआ। बी० सी० ६० के निकट शक उज्जियिनी के शासक थे। शकों ने चौदह वर्ष इस नगरी का शासन किया। बौद्ध श्रौर पौराणिक साहित्य विकम पर मौन हैं। जब सरस्वतीदेबी का संग उज्जिथिनी-पति से सात-ग्राठ वर्षों का रहा, जैसा कि कालकवाली कथा की घटनात्रों पर विचार करने से जान पढ़ता है, तब वह केवल व्यभिचार नहीं समम पड़ता, वरन सरस्वती की इच्छा के साथ माना जायगा। ऐसी दशा में कालक द्वारा उनका मोचन केवल ग्रपने धार्मिक व्यक्ति की अनुयायियों द्वारा अनुचित प्रशंसा है। वास्तव में वह बदला लेने की बात होगी।

ऐतिहासिक ग्रंथों के भनुसार शकों का शासन करू एवं कठोर भा । वे बोबन-घाटी के द्वारा सिंध होकर भारत आए। तपशिका में माडवश १२० बी॰ सी॰ में शासक था। भ्रनंतर वहाँ कुसलक-वंशी महात्त्रत्रप लिश्रक श्रीर पतिक की मुख्यता हुई। दूसरा शक-श्रहा मथुरा था, जहाँ खरश्रोस, हगाम तथा हगामस चन्नप थे, श्रथच राजबुल श्रीर घोडास महाचत्रप । खरश्रोस राजबुल का बेटा था श्रीर षोडास भाई, तथा इन उस ( राजवुल ) की बेटी थी। १०० बी० सी० के निकट राजबुल मधुरा का शासक था। 💵 बी० सी० में शक बैक्टिया-नरेश मिथ्डेटस से स्वतंत्र हुए। सिंध से तीयरी शक-धारा सौराष्ट्र गई, जहाँ भूमक की मुख्यता थी। मधुरा के शकों की महत्ता उत्तरी मालवा-पर्यंत थी । विक्रमादिन्य से षोडास श्रथवा खरश्रोस का युद्ध हुन्ना। राजवुल की रानी नंद सिवयसा बौद्ध थी । उसने एक बौद्ध स्तूप बनवाया, ऐसा मधुरा की सिंहमूर्ति में लिखित है। रानी के पिता का नाम श्रापियकीमुसा श्रीर माता का श्रवूला था। मूर्तों में शकों के मुच्छ या डाड़ी न थी। राजवल के सिक्कों पर ''श्रप्रतिहत जडल छत्रपस राजवुलस'' लिखा है। उसने भूमक की सहायता से गर्दभिल्ल को जीता। जउल का श्रर्थ है विजयी।

तचशिला के शक कुसलक-वंशी कहलाते हैं। उनके नाम चत्रप लित्रक व चत्रप पितक हैं। में दोनो बौद्ध थे। ये कथन तचिशला में ७८ बी॰ सी॰ वाले पितक के ताम्रपत्र में हैं। माथुर शकों का युद्ध कुनिंदों से भी हुन्ना। यह एक गणराज्य था, जिसका फैलाव वर्त-मान कुरुचेत्र से श्रंबाला तक था। गार्गी-संहिता के युग-पुराण के श्रनुसार कौनिंद देश में शकों द्वारा भारी उलाइ हुई। तचशिला, मथुरा श्रीर सौराष्ट्र के शक सब १०० बी॰ सी॰ के निकट सिंध से फैले। पेरिप्लस में लिखा है कि सिंध मानो शक-स्थान था। शकों ने सुराष्ट्र में वृष्णि श्रीर कुकुर-वंशियों को समाप्त किया। मथुरा-बाले हिंदू राजों के सिक्क मिले हैं, जिनमें नाम प्रायः मिश्र शब्द पर समान्त होते हैं। वे पुष्यमित्र शुंग के वंशधर समझ पड़ते हैं। इन शिकों से निद्ध है कि मथुरा में मित्रों का राज्य एक सौ वर्षों से श्रीयक रहा। इन्हें शकों ने पराजित करके वहाँ राज्य फैलाया। राजबुल का बेटा खरश्रोस केवल चश्रप कहलाया, यद्यपि उसका बाप राजुल या राजबुल महाचल्रप था, तथा बाप के पीछे बेटा महाचल्रप न हुत्रा, वरन् भाई षोडास हुत्रा। इससे समझ पड़ता है कि खरशोस बाप के पीछे न जिया, श्रीर भाई षोडास उत्तराधिकारी हुत्रा। महाचल्रपों के बेटे बाप के समयों में प्रायः चल्रप कहलाते थे।

विक्रम का मंत्री श्रमरगुप्त था श्रीर नौकर वीरवर, जिसने स्वामी के लिये श्रपने बेटे तक का विलदान करना चाहा। कथा सिरिस्तान्गर के श्रनुसार विक्रमादित्य विक्रमार्क भी कहलाते थे। वह महा-कालेश्वर शिव के भक्त थे श्रीर शिक्त के भी। वह वीर, न्यायी तथा दंड देने में सदु थे। एक श्लोक में कथित है कि उस नयशाली का खड़्ज तीव था, किंतु दंड में नहीं। उसकी श्रासिक सदैव धर्म में थी, सगया श्रथवा स्त्रियों में नहीं। उस काल धार्मिकता श्रीर विश्वान्सारिमकता बढ़ी हुई थीं। महाकाल का मंदिर ऊँचा था, तथा कैलास-समान श्वेत प्रासाद नगर में थे। सुबंध-कृत वासवदत्ता में विक्रमीय कीर्ति की प्रशंसा है। पटावली इत्यादि तेरहवीं शताब्दी के जैन-प्रंथ हैं।

विक्रमीय संवत् तीसरी-चौथी शताब्दी-पर्यंत कृत-संवत् कहलाया, श्रीर तब मालव । गुप्त-राजत्व-काल में उत्तरी श्रीर मध्य भारत में गुप्त-संवत् चलता था, तथा केवल मालवा में कृत-संवत् के चलने से यह मालव-संवत् कहलाने लगा होगा । नवीं शताब्दी ( ८६८ ) से यह विक्रमीय संवत् कहलाने लगा, किंतु एक बार मालवेश भीकहलाया । गेरहवीं श्रीर बारहवीं शताब्दी में विक्रमीय संवत्

शन्दों का बहुत चलन हो गया, नथा १९३१ के एक लिए में यह विक्रमादित्य द्वारा स्थापित संवत् कहा गया। पीछे से यह बराबर विक्रमीय संवत् कहला रहा है। न्याय - कथन के यंबंध में हमने जो चार कथाएँ लिखी हैं, उनमें से प्रथम दो के मूल वैताल-पचीसी में हैं, यद्यपि हमने उनमें कुछ-कुछ परिवर्तन कर दिए हैं। सिहायन-बत्तीसी में श्राया है कि लूतवर्ण काग के रूप में भी रहता था, तथा एक बड़े सम्राट् का मंत्री था, जिस सम्राट् के जीतने का विचार विक्रम के लिये भारी धष्टता कही गई है। लूत-वर्ण की सम्मति से विक्रम ने उस सम्राट् से मिलकर सिहायन माँगने पर मित्र-भाव से पाया। हमने यह कथा सिधुक से संबद्ध दर्दी है। बत्तीसी में उस राजा का कोई पता नहीं लिखित है। इन प्रंथों की शेष कथाएँ बहुत साधारणी हैं।

## आंध्रों का वर्णन

श्रांध्र-महीप शातकर्णी श्रीर शातवाहन ( श्रपभ्रं श शालिवाहन ) भी कहलाते थे। यह थे हिंदू, किंतु दान बाह्यणों तथा बोह्रों दोनों को देने थे। यह श्रज्ञात है कि श्रांध्रों का श्रधिकार कव कितने उत्तरी भारत पर रहा। राजधानी श्रीकाकुलम थी। पहले लिखित श्रांध्र-नरेश ने काण्य सुशर्मा को २८ बी० सी० में मास्कर उत्तरी भारत का भी साम्राज्य प्राप्त किया। यह भी लिखा है कि चंद्र-गुप्त मौर्य के समय श्रांध्रों की सेना बढ़ी थी। वे लोग मौर्योदय के समय बल-हीन हुए। इससे जान पड़ता कि लिखक के कुछ पूर्ववर्ती श्रांध्र भी राजे थे, किंतु उनक नाम पुराणादि में लिखित नहीं हैं, क्योंकि वे श्रंथ केवल स्वतंत्र राजाश्रों के नाम देने थे, श्रीर मौर्य-काल में वे शायद परतंत्र समभे गए हों। श्रांध्र २३२ से २८ बी० सी० पर्यंत स्वतंत्र राजे रहे, २८ सी० सी० से २२४ ई० तक सम्राट् तथा इसक पीछे

इनका श्रनस्तित्व हो गया। निधुक विकमादित्य का समकालीन था। इनके पीछे श्रांध्र - नरेशों में कृष्ण शातकर्णी, श्रपीलव, पितमावी, नेमिकृष्ण, हाल (सप्तकमंडलक), पुलीक-सेन, शातकर्णी (मुंदर), चकोर शातकर्णी, शिवस्वाति, गौतमी-पुत्र यज्ञ श्रीशातकर्णी (१२४ ईसवी), विजयदंड श्रीशात-कर्णी श्रीर पुलमावी श्रादि के नाम लिखे हैं। पुलमावी को उसके श्वशुर रुद्धदामन शक ने पराजित किया।

ंबीर विक्रमादित्य ने ४७ बीठ सीठ में भारतीय शक-शायन समाप्त कर दिया। इसके पीछे स्वयं इनका राज्य २८ ईसवी-पर्यंत रहा। तब तक किसी शक शासक का नाम इतिहास में इनके द्वारा पराजित शकों के श्रतिरिक्त नहीं त्राता है। पराजित १/६ सब संवतारंभ से पूर्व के थे। श्रनंतर महाचत्रप सद्धिह का समय १०१,१०४, तथा ११४ ईसवी लिखा है, श्रौर चत्रप रुद्रसेन प्रथम का १२९ ईसवी । ६८ ईसवी में प्रायः दस सहस्र यहूदी बाहर से त्राकर मलावार में बसे । चष्टन-नामक प्रतापी शक का समय १२६ ई ॰ है। नहपान एक प्रतापी शब्द था, जिसका १२७ ईसवी का सिका तथा लेख मिला है। इसका दामाद उपवदात ( ऋषभदत्त ) भी नामी सेना पति था, जिसने १२७ ईसवी में पुष्कर के निकटवाले उत्तम भद्रों के बचाने में मालवों को हराया। इन बातों से प्रकट होता है कि १७ बी० सी॰ में विक्रम से पराजित होकर प्रायः डेड़ सौ वर्षों के पीछे १०० ईसवी के निकट शक लोग फिर भारत में प्रबल हुए, तथा कनिष्क ७८ ईसवी में था, जिससे शक-संवत् चला :

(ब) द्वितीय विक्रमादित्य शातकर्णी इनका नाम गौतमी - पुत्र शातकर्णी श्रांघ्र था। उपर्युक्त श्रांघ्रों के विवरण में यह नाम है। यह बड़े मातृभक्त थे। इनके नाम डी

में गौतमी-पुत्र शब्द लगे हुए हैं। इनकी माता गौतमी ब्राह्मण-कन्या समभ पड़ती हैं, क्योंकि यह अपने पुत्र को श्रेष्ट बाह्मण कहती हैं। इनकी विजय - प्रशस्ति माता बालश्री गौतमी की लिखाई हुई नाशिक तिरंड (तिरशिम) की गुफा में मिली है, जो इनके बेटे विशिष्टी - पुत्र पुलमावि के १६ वें राजवर्ष की है। इस लेख का कथन है कि गातमी-पुत्र असिक ( ऋषिक ) अश्मक ( गोदात्ररी का निचला कांठा प्रांत ), मुलक ( पैठण के त्राम - पास ), सुराष्ट्र ( काठियावाड़ ), कुकुर ( पूर्वी या दिल्ला गुजरात ), अपरांत ( उत्तरी कोंकण ), अनुप ( उत्तरी नर्मदा देश माहिष्मती ), विदर्भ ( पश्चिमी बरार ), श्राकर ( पूर्वी मालवा ), श्रवंती (पश्चिमी मालवा ) के राजा थे, विंध्य, ऋचवत ( सतपुरा ), पारिमात्र (पश्चिमी विंध्य), महा (महादि), कृष्ण गिरि (थाना की . पहाड़ी ), मलय (पश्चिमी घाट का दिल्ला भाग ), महेंद्र ( महानदी और गोदावरी के बीच की शृंखला ), रवेत गिरि श्रीर चकार दोनो ( अज्ञात ) के स्वामी थे। इनके वाहनों ने तीन समुद्रों के जल का व्यवहार किया। ये निरंतर श्रभयोदक दान करते रहे, त्र्वविपन्न मातृशुश्रुषा में रत रहे तथा पौर जनों के सुख-दुःख में यम्मिलित थे। इन्होंने शकों यवनों श्रीर पल्लवों का संहार किया, द्विजों श्रीर शूदों को बढ़ाया चहरात - वंश का मुलोच्छेदन तथा शातवाहन-वंश के यश का प्रतिष्ठापन किया। वर्णसंकर का प्रतिरोध होता था। श्रनेक समर जीते। विजय-पताका श्रपराजित रही । श्रद्धितीय धनुर्धारी तथा श्रद्धितीय ब्राह्मण थे । शत्रु - समृह जीते । महादेवी गौतमी बालश्री सत्य, दान, दया, श्राहंसा में निरत थीं। इन्होंने भिन्न-संघ को दान दिया । पुलमावि दक्षिण पथ का स्वामी था । उसने पिशाचि पढ़क ग्राम दिया ।

इंतर ऐतिहासिक आधारों से प्राप्त है कि यवन, शक और पन्नव

बौद्ध हुए। बौद्धों को मठ, गुफाएँ मिलीं। ब्राह्मणों का मान गौतमी-पुत्र उपवदत्त श्रीर रुद्ध्यमन ने किया। व्यापार अन्छा था। व्याज की दर पाँच से सादे सात सैकड़ा वार्षिक थी, जिससे देश में शांति का राज्य समझ पड़ता है। न्यायालय श्रच्छा काम करते थे। व्यापार समितियों, श्राम्य पंचायतों, निगम-सभा श्रादि की देख-रेख में था। गौतमी-पुत्र ने नहापन को हराया, तथा सौराष्ट्र छीता। इन्होंने शक, पन्नव श्रादि जाति-हीन विदेशियों को भारत से निकाल दिया, ऐसा कथित है, किंतु यह भी था कि इनके पुत्र का विवाह एक शक-कन्या से हुआ।

उषवदात शक चहरात नहपान शक का दामाद था। नाशिक-शिलु के लेख में लिखित है कि उस (उपवदात )ने तीन लाख गोदान किए, १६ गाँव देवताओं पर चढ़ाए तथा बाह्मणों को दिए, एक लख बाह्मणों को प्रतिवर्ष खिलाया, प्र बाह्मणी कन्याओं के विवाह कराए, और कुएँ, तालाब, प्याऊ, विश्वामस्थल श्रादि सड़कों पर बनवाए। एकरणी-नदी में नहाकर एक गाँव तथा तीन सहस्र गाएँ बाह्मणों को दीं। नहपान ने श्रांधों की सीमा-पर्यंत राज्य फैलाया। वह महाचत्रप तथा राजा कहलाता था। इसका राज्य पूर्वी राज-पूताना से नाशिक-पर्यंत था। सन् १२७वाला नहापन का सिका मिला है।

गौतमी-पुत्र ने शकों को हराया श्रवश्य, किंतु चष्टन शक को ही श्रपना उपरिक (गवर्नर) नियुक्त किया। उत्पका पुत्र जयदामन धा तथा पौत्र रुद्रदामन, जो सन् १४४ ई० में स्वतंत्र हो गया।

राजपूताना के उत्तम भद्गों की मालवों से लाग-हाट रहा करती थी। एक वर्षा-ऋतु में मालवों के छेके हुए उत्तम भद्गों के छोड़ाने को उपवदात गया। मालव उसकी हुँकार-मात्र से भागे। उत्तम भुद्ग सुरक्षित हुए। यह मामला पुष्कर-त्रेत्र के प्रांत का था। अनंतर उपवदात ने पुष्कर-चेत्र में पुण्य स्नान किया। थोड़े ही दिनों में गोतमी-पुत्र शातकरणी ने माधुर तथा सौराष्ट्र चहरातों का श्रंत किया। इन्होंने नहपान के भिक्षी पर श्रपने नाम के ठापे लगवाए।

चष्टन शकों की दूसरी धारा का सरदार था, जी इन त्रिक्रम का कृपा-पात्र था । इन विक्रम ने शाहानुशाही शक, पल्लव श्रीर ब्रह्सतों की संयुक्त शक्ति को पराजित तथा यवनों को अवरुद्ध किया। अवंति-श्राकर पीछे से मालवा कहलाए । इन्होंने श्रनेक विशाल आनंदो-ल्वों का आयांजन किया । धर्मसेत् भी स्थापित किया। जनक पर्चा है कि इन विक्रम ( गौतमी-पुत्र शातकरणी ) का राजन्व-काल लंबा न था, क्योंकि इनकी माता अपने पौत्रवाले राज्य के १६वें वर्ष-पर्यंत जीवित थीं । उधर इन्होंने जैसी विजय-यात्राएँ कीं, उनसे सिद्ध है कि इनका राजव्य-काल बहुत छोटा भी न था। श्रतएव हम बुलर के अनुसार यह काल प्रायः ३१ वर्षों का समक्ते हैं, जो इनुके प्राप्त सिक्कों के श्राधार पर निर्णीत हुश्रा है। डॉक्टर जायस-वाल इन्हीं को मुख्य विक्रम कहते हैं, किंतु इनका राजल-काल संवतारंभ से नहीं मिल सकता। इन्होंने कभी अपने को विक्रम कहा भी नहीं। तो भी शकारि श्रौर परमयतापी होने से यह द्वितीय विक्रम माने जा सकते हैं। इनकी विजयों से प्रकट है कि नहपान-वाला चहरात ( खखरात )-वंश तो इनके द्वारा नष्ट हो गया, किंनु चष्टनवाले का इन्होंने स्वयं मान किया, जिससे इनके प्रयत्नों से शक-प्रभाव विश्वंस न हुआ, जैसा कि प्रथम और तृतीय विक्रमों के प्रयन्तें से हुआ। प्रथम बिकम ने प्रायः डेट मैं वर्षों के लिये भारत से शक-शक्ति निम् ल कर दी थी, किंतु द्वितीय ने केवल चहरात-शक्ति मदा को मिटा दी, अथच इनकी कृपापात्री चष्टनवाली द्वितीया शक-धारा फबती-फुबती रही।

## (स) तृतीय विक्रम चंद्रगृप्त विक्रमादित्य

१४१ ई० से शक पति चष्टन का कुट्ंब मध्य तथा पश्चिमी भारत में प्रवल रहा। एक द्वितीय शक-वंश जो कनिष्क का था, वह ७८ ई० में तो प्रबल था, किंतु पीछे न्यूनाधिक निर्वेल हुआ। मालव-बल द्वितीय विक्रम के समय से ही दबा हुआ था। गुप्त-काल-पर्यंत उसकी कोई महत्ता इतिहास नहीं बतलाता। कनिष्क श्रीर शातवाहनवाले वंश १४० ई॰ के पीछे सबल न हुए, किंतु किसी प्रकार चलते रहे। सन् २२४ से २४० ई०-पर्यंत ये दोनो कुल इतिहास के पृष्ठों से उठ चुके थे। नाग-वंश का माम्राज्य २४० ई० के पीछे ६० वर्ष चला, श्रौर तत्परचात् वाकाटक-साम्राज्य स्थापित हुन्ना, जो गुप्तों के मृहः त्र-काल (३२८-४६६ ई० तक) में साम्राज्य छोड़कर राज्य के रूप में चलता रहा। ३२८ में गद्दी पाकर सम्राट् समुद्रगुप्त ने पचास वर्ष राज्य किया । श्राप भारतीय नैपालियन कहलाते हैं । उज्जियनी तथा गुजरात के दोनो शक-राज्यों को छोड़कर आपने प्रायः शेष मभी भारत जीता। इनका ३७८ ई० में शरीरांत हो जाने से ज्येष्ठ पुत्र रामगुप्त सम्राट् हुए, जिनकी सम्राज्ञी महासुंदरी ध्राव-स्वामिनी थीं। उज्जियनी का प्रवल शक महाचत्रप सिंहसेन इन्हें चाहता था। चंद्रगुष्त रामिंह के कनिष्ठ भ्राता थे, जिनके साथ सम्राट् का व्यवहार श्रव्छा न था। सिंहसेन श्राक्रमण करके रामसिंह को पराजय दे श्रयोध्या राजधानी के बहुत निकट ससेन उहरा । उसने ध्रुवस्वामिनी-मात्र को पाकर पलट जाने का प्रस्ताव किया, तथा यह भी कहा कि गुप्त-राज्य का कोई भाग वह न छीनेगा । रामसिंह ने प्रजा-हित के ब्याज से सम्राज्ञी देने की सन्न-द्धता प्रकट की । उनकी इस कादरता से परम रूप्ट होकर सम्राज्ञी ने एकमात्र देवर चंद्रगुप्त से मंत्र किया, त्रीर इन्होंने सम्राक्ती के रूप में शक महाचत्रप सिंहसेन के पाप जाकर उसका वध कर

डाला। सेना का भी समुचित प्रबंध इन्होंने पहले ही कर लिया था, जिपने एकाएक श्राक्रमण करके शक-दल को पूर्ण पराजय दे दी।

इस विजय-यात्रा से पलटने पर श्रपने मंत्रियों से मंत्र करके चंद्रगुप्त विचिष्त बने, जिससे सम्राट् की ईंर्ष्या इनके प्रतिकृत बलवती न हो। तो भी रामसिंह प्रसन्न न हो सका, श्रीर एक हुंहु-युद्ध में इनके द्वारा मारा गया। श्रव ३८० ई० में चंद्रगुप्त ने सम्राट् हो भर भ्रावस्वामिनी से भी विवाह कर लिया, जिससे वही सम्राज्ञी बनी रही । ध्रुवस्वामिनी के चंद्रगुप्त से कुमारगुष्त श्रथच गोविंदगुष्त-नामक दो पुत्र हुए. तथा कुंबर गा रानी से एक कन्या प्रभावती गुप्ता हुई, जिसका विवाह बाकाटक-नरेश से हुआ। सम्राट् समुद्रगुप्त ने बंग जीत-कर श्रपने राज्य में मिला लिया था। उसके समत्तट तथा डवाक-नामक दो भाग थे । इन दोनो पराजित नरेशों ने राजविद्रोह करके भारी युद्ध किया, किंतु ये फिर से पराजित हुए। ४०० ई० के शिल्ले चंद्रगुप्त ने श्राक्रमण द्वारा सिंहसेन के बेटे रुद्रसेन सत्रप को पराजित करके उज्जयिनी का राज्य गुप्त-साम्राज्य के ग्रंतर्गत कर लिया। इस विजय के उपलक्ष में श्रापने विक्रमादित्य की ष्ठपाधि धारण की । श्रनंतर गुजरात पर श्राक्रमण कर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने वहाँ के महाचत्रप स्वामी रुद्धसिंह को पराजित करके वह देश भी गुप्त-साम्राज्य में मिला लिया। इसके पीके सिंधुनद के सातो मुख लाँघकर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य श्रपनी विजयिनी सेना वंजु-नदी के उस पार पर्यंत ले गए, जहाँ हूगों को करारी पराजय दी गई । किववर कालिदास इस सम्राट् के प्रगाद मित्र थे। गुप्त सम्रार्की कन्या प्रभावती भ्रपने बच्चे राजा दिव रसेन की श्रभिभाविका थीं । उनकी प्रार्थना पर वहाँ कालिराय भेजे गए, जिन्होंने उचित प्रबंध किया। चंद्रगुष्त उदार दानी कहे गए हैं। इनके एक शत्रु ने लिखा है कि जिस दीन चंद्रगुष्त ने भाई को मारकर राज्य श्रीर भहादेवी हर लीं, उसने यदि एक लच्च के याचक को एक करोड़ दे दिए, तो भी कौन-सी बड़ी बात थी ? गुष्तराज चंद्रगुष्त विक्रमादित्य के समय में स्वतंत्र रूप में सारा शक-बल सदा के लिये ध्वस्त हो गया, श्रीर उसके पीछे शक लोग इतर भारतीयों से ऐसा मिल गए कि इन दोनों में कोई भेद ही न रहा । इन विक्रम का राजत्व-काल ३५० वर्षे था। श्रतपुत्र तीनो विक्रमों का पूर्ण राजत्व-काल १५० वर्षे का श्राता है। भारत में शक-शिक्र विदेशी विजेताश्रों के रूप में इन्हीं तीनो विक्रमों के द्वारा समाप्त हुई। पूर्या विचार करने से प्रथम श्रीर तृतीय विक्रमादित्य बड़े महान् सम्राट् थे। हमने चंद्रगुष्त विक्रमादित्य नाम का एक इतना ही बड़ा श्रन्य उपन्यास लिखा है, जो इस विषय को विशेषतया जानने की इच्छा रखनेवालों को पढ़ना चाहिए।

## मिश्रबंधु के काव्यालोचनात्मक, ऐतिहासिक, धार्मिक एव साहित्यिक मुख्य ग्रंथ

नंबर नाम ग्रंथ वृष्ट-संस्था समय ( ) बुद्ध पूर्व का भारतीय ३३वीं से खुठी शताब्दी इतिहास बी॰ सी॰ (ईसा पूर्व) ४३२ ( २ ) रामचरित नाटक तेरहवीं शताब्दी बी॰ सी॰ 5 3 K (३) पूर्व भारत नाटक दसवीं शताब्दी बी० सी० 5 6 8 ( ४ ) उत्तर भारत [नाटक] २३४ ( १ ) चंद्रगुष्त मौर्य [ उपन्यास ] चौथी 3 74 ( ६ ) पुष्यमित्र (शुंग) [ उपन्यास ] दूसरी ३१ म ( ७ ) वीर विक्रमादित्य[ उपन्याम ] पहली 340 ,, ( ६ ) चंद्रगुप्त विक्रमादित्य[उपन्यास] चौथी शताब्दी ईसवी ३२४ ६ ) ईशान वर्मन [नाटक] छठी 4 8 8 (१०) वीर मणि [ उपन्यास ] तेरहवीं २ १ ३ (११) शिवाजी [नाटक] सन्नहर्वी 222 " 12 १२) नेश्रोन्मीलन [नाटक] बीसर्वी 934 (१३) पियक्कड पतन एकांकी नाटक ₹ ₹ " (१४) धर्म-तत्त्व िनबंध] 942 ( १४ ) हिंदू-धर्म के स्राठयुग [ निबंध ] ,, (H) 2 . 5 • ( १२ ) हिंदू-धर्म 744 ( १७ ) मिश्रबंधु-विनोद िचार भाग

2108

| ( १८ ) हिंदी-साहित्य का               | वीसर्वी      | शताब्दी | ईशवी | पृष्ठ-संख्या |
|---------------------------------------|--------------|---------|------|--------------|
| इतिहास [ ऐतिहासि                      | <b>Б</b> ],, | ,,      | "    | ३६०          |
| (११) हिंदी-नयरत                       | ,,           | ,,      | ,,   | 900          |
| (२०) पद्य पुरुपांजित [ ,,             | ] "          | ,,      | ,,   | <b>२४०</b>   |
| (२१) हिंदी हस्त-लिखित                 |              |         |      |              |
| पुस्तकों की खोज [दो भाग               | ] .,         | ,,      | ,,   | 1200         |
| ्२२) सःहित्य-पारिजात ( <b>त्रजं</b> क | ार) "        | ,,      | ,;   | 835          |
| ( २३ ) भूषण ग्रंथावली [ टीका ]        |              |         | ,,   | १७२          |
| (२४) देव-सुधा [ टीका ]                |              |         | ,,   | 191          |
| ( २४ ) कविकुल-कंठाभरण[ टीका           | -            |         | "    | 7 50         |
| ( २६ ) भारत-विनय (लड़ी बोली           |              |         | ,,   | 180          |
| (२०) बिहारी-सुधा [टीका]               | 9 =          | वीं ,,  | ,    | ६८           |

नोट — नंबर ७, २२ तथा २४ के रचयिता शुकदेविवहारी मिश्र तथा प्रतापनारायण मिश्र हैं। ये सब ग्रंथ गंगा-पुस्तकमाला, ३६ जादृश रोड, लखनऊ से प्राप्य हैं। नंबर ४, ८ तथा १६ शींब्र इंदेंगे।

मिश्र-बंधु

## शुद्धिपत्र

| पृष्ठ       | पंक्ति     | त्रशुद्ध              | शुद्ध                  |
|-------------|------------|-----------------------|------------------------|
| 95          | ٦ .        | उचारण                 | उचाचरण                 |
| २०          | २३         | पठ                    | पैठ                    |
| 39          | 35         | निश्चय                | निश्चय-पूर्ण           |
| ४२          | २          | चतुगगित               | चतुगु शित              |
| 48          | 33         | वरन् साधारण           |                        |
|             |            | छुत्रों की भाँति      | वरन्                   |
| <b>E9</b> . | 8          | करेगो                 | करेगा                  |
| <b>ξ3</b>   | 90         | लड़ेंगे               | त ड़ेगा                |
| 59          | 34         | गुर्जर राष्ट्र-संबन्ध | गुर्जर-राष्ट्र सम्बन्ध |
| .03         | 3          | तैल चित्र             | तैलचित्र               |
| <b>8</b> =  | श्रंतिम    | प्रभावोत्पदिका        | प्रभावोत्पादिका        |
| 3.5         | २४         | दिस्रलया              | दिखला                  |
| 109         | 33         | प्रात्तन              | पालन                   |
| . १०६       | ६          | शीला                  | शिला                   |
| 105         | <b>२</b> २ | प्रभ                  | <b>प्र</b> भु          |
| -990        | २०         | ग्रंगलीयक             | <b>त्र्यंगु</b> लीयक   |
| 915         | २२         | कर्णव                 | कारव                   |
| १२८         | 38         | चित्राकार             | चित्रकार               |
| 309         | 38         | श्रभत                 | श्रभूत                 |
| 904         | २३         | ममन                   | गमन                    |
| १८३         | 9          | विशंखलता              | ं विशृं खलता           |
| 1 184       | 94         | विचार में             | विचार                  |
| २०६         | 35         | <b>म</b> ज़बूर        | मजबूर                  |
| २११         | 14         | <b>श्चरि</b> ष्तयारात | श्राद्धितयारात         |
| २१४         | 3.8        | जा                    | जा <b>ऊँ</b>           |
| २२२         | 3          | महांत्री              | ं महामंत्री            |
| २३१         | ξ          | प्रयंत                | पर्यत                  |
| 5.33        | २४         | महत्रज                | महज्ज                  |
| 595         | 10         | वजारा                 | वज़रा                  |
| 585         | २०         | बिल'                  | विदा                   |